| वीर         | सेवा  | मन्दिर    |
|-------------|-------|-----------|
|             | दिल्ल | <b>ती</b> |
|             |       |           |
|             |       |           |
|             | *     |           |
|             |       | - ( 4     |
|             |       | かとく       |
| क्रम संख्या | £yz   |           |
| काल न०      |       | मद्न      |
| बण्ड        |       |           |

# इन्नबतृताकी भारतयात्रा।

# चौदहवीं शताब्दीका भारत।

अनुवादक--श्री मदनगोपाल बी० ए० एल-एल० बी० सम्पादक-श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव।

प्रकाशक

भा काशी विद्यापीठ, बनारसे झावती।

१६८८ ( मृत्य अजिन्दका २) १६८८ ( स्रजिन्दका २।८)

#### प्राक्रथन

वर्षों को बात है, जब पुरातत्व-विभागकी एक रिपोर्ट पढ़ते समय बतूतासे मेरा सर्व-प्रथम परिचय हुआ था। उसी समय से मैं इसकी खोजमें था; परन्तु कुछ तो आलस्यवश और कुछ अन्य कार्यों लग जाने के कारण, फिर बहुत दिन तक मैं इस पुस्तकको न देख सका। अब कोई तीन वर्ष हुए, यह पुस्तक भाग्य-वश मुभको मिल गई और इसमें तत्कालीन भारतीय-समाजका सुचारु-चित्र अंकित देख मैंने हिन्दी-भाषा-भाषियोंको भी इसका रसास्वादन कराना उचित सममा।

भारतीय इतिहासमें यह पुस्तक अत्यन्त महत्वकी समभी जाती है। सन् १८०९ से—जब इसका सर्व-प्रथम परिचय फ्रेंच-विद्वानों द्वारा सभ्य संसारको हुआ था—आजतक, जर्मन, अंग्रेजी आदि अन्य विदेशी भाषाओं में इस पुस्तक समूचे, अथवा स्थलविशेषों के बहुतसे अनुवाद होनेपर भी हमारे देशमें उर्दृको छोड़ अन्य किसी भाषामें इसका अनुवाद नहीं है। इस बड़ी कमीकी पूर्ति करनेके विचारसे ही मैंने यहाँ केवल भारत-अमण देनेका प्रयन्न किया है।

पुस्तककी मूल भाषा श्ररबीसे श्रनभिक्ष होनेके कारण, इस पुस्तकको मैंने श्रथसे लेकर इतितक श्रन्य श्रनुवादोंके श्राश्रय से ही लिखा है। इस विषयमें श्री मुहम्मद हुसैन तथा श्री मुहम्मद हयात-उल-इसन महोदयकी उर्दू-कृतियोंसे श्रीर गिब्ज महोदयके 'श्रंमेजी-श्रनुवाद'से यथेष्ट सहायता ली गई है। श्रावश्यकता-नुसार स्थान स्थान पर नोटोंको लाभदायक बनानेके विचारसे किनंगहमके 'प्राचीन भारतका भूगोल' (नवीन संस्करण) नामक प्रंथसे भी कई बातें उद्धृत की गई हैं। इस प्रकार पुस्तकको उपादेय तथा रोचक बनानेके लिये मैंने यथासंभव कोई बात उठा नहीं रखी। श्रपने इस प्रयासमें मैं कहांतक सफल हुश्रा हूँ, इसका निर्णय पाठकोंपर निर्भर है।

नगरों इत्यादिके सम्बन्धमें दिये हुए नोटोंमें मुमसे भूल होना संभव है। यदि विज्ञ पाठकोंने इस सम्बन्धमें मेरी कुछ सहायता की तो श्रगली श्रावृत्तिमें ब्रुटियाँ सुधार दी जावेंगी।

जहाँ तहाँ अरबी तथा फारसी अंशोंका अनुवाद कर देनेके कारण, श्रीजहीर आलम चिश्ती बी. ए. एल. एल. बी., श्रीमुहम्मद राशिद एम. ए. एल. एल. बी., श्रीबदरउद्दीन, बी. ए. एल. एल. बी., श्रीबदरउद्दीन, बी. ए. एल. एल. बी. का, में अत्यन्त ही अनुगृहीत हूँ। इंडियन म्यूजियमके क्यूरेटर की कृपासे मु॰ तुरालक्षका चित्र तथा श्रिय मित्र बाबू लक्ष्मीनारायणजी (वकील) की कृपासे पुस्तकके अन्य चित्र उपलब्ध हुए हैं, एवं चि॰ कृष्ण जीवन और श्री विनायकराव (गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ) ने अत्यन्त परिश्रमसे भारतका मानचित्र (गिब्जके अनुसार) तैयार किया, अतः ये सब धन्यवादके पात्र हैं। अन्तमें मैं प्रकाशक महोदयों को भी धन्यवाद देना आवश्यक सममता हूँ, क्यों कि उन्हींने पुस्तकको प्रकाशित कर मेरा परिश्रम सार्थक बनाया है।

मुरादाबाद, आधिवन. शुक्छा २. संवत् १९८४

# विषय-सूची

विषय

वृष्ठ

#### भूमिका

शुरूमें

#### पहला ऋध्याय—सिन्धुदेश

۶

१ सिन्धुनद—२ डाकका प्रबन्ध—३ विदेशियोंका संस्कार—४ गैंडेका वृत्तान्त—५ जनानी (नगर)—६ सैव-स्तान (सैहवान)—७ लाहरी बन्दर—६ भक्कर (बक्खर?)— ६ ऊछा—१० मुलतान—११ भोजन-विधि

# दूसरा अध्याय — मुलतानमे दिल्लीकी यात्रा २६

१ श्रबोहर—२ भारतवर्षके फल—३ भारतके श्रनाज— ४ श्रबीबक्खर—५ श्रजोधन—६ सती-वृत्तान्त—७ सरस्वती— = हाँसी—६ मसऊदाबाद श्रौर पालम

#### तीसरा ऋध्याय—दिल्ली

83

१ नगर श्रौर उसका प्राचीर—२ जामे मसजिद, लोहेकी लाट श्रौर मीनार—३ नगरके हीज़—४ समाधियाँ— ५ विद्वान् श्रौर सदाचारी पुरुष

#### चौथा अध्याय—दिल्लीका इतिहास

y O

१ दिल्ली-विजय—२ सम्राट् शम्सउद्दीन अल्तमश— ३ सम्राट् रुक्नउद्दीन—४ सम्राज्ञी रिज़या—५ सम्राट् नासिर-उद्दीन—६ सम्राट् ग्यासउद्दीन बलवन—७ सम्राट् मुश्रज्जउद्दीन कैकुबाद—६ जलालउद्दीन फीरोज़—8 सम्राट् श्रलाउद्दीन मुहम्मदशाह—१० सम्राट् शहावउद्दीन—११ सम्राट् कुतुब-उद्दीन—१२ खुसरोखाँ—१३ सम्राट् गयासउद्दीन तुगलक

## र्षांचवा ऋध्याय—स० तुग्रलकशाहका समय १०१

१ सम्राट्का स्वभाव---२ राजभवनका द्वार---३ मेंट विधि श्रीर राज-दरवार--४ सम्राटका दरवार--५ ईदकी नमाज़की सवारी (जलुस)--६ ईदका दरवार-७ यात्राकी समाप्ति पर सम्राट्की सवारी—द विशेष भोजन—१ साधारण भोजन-१० सम्राट्की दानशीलता-११ गाज़रूनके व्यापारी शहाबडदीनको दान-१२ शैल रुक्चउद्दीनको दान-१३ तिर-मिज़-निवासी धर्मोपदेशकको दान—१४ श्रन्य दानोका वर्णन— १५ खलीफाके पुत्रका श्रागमन—१६ श्रमीर सैफउद्दीन— १७ वज़ीरकी पुत्रियोंका विवाह—१८ सम्राटका न्याय श्रीर सत्कार-१६ नमाज-२० शरश्रकी श्राक्षाश्रोंका पालन-२१ न्याय दरबार---२२ दुर्भित्तमें जनताकी सहायता ब पालन – २३ वधाक्षाएँ – २४ भातृवध – २५ शैख शहाबउद्दीन-का वध-२६ धर्मशास्त्रज्ञाता श्रक़ीफ़ उद्दीन काशानीका वध-२७ दो सिन्धु निवासी मौलवियोंका वध-२० शैल हृदका वध—२६ नाजउल ग्रारफीनका वध—३० शैख हैदरीका वध-३१ तृगान श्रीर उसके भ्राताश्रोंका वध-३२ इब्ने मलिक उलतुजारका वध-३३ सम्राट्का दिल्ली नगरको उजाड़ करना

## बठाँ ऋध्याय—प्रसिद्ध घटनाएँ

१७२

१ गयासउदीन बहादुर-भोंरा—२ वहाउदीन गश्तास्पका विद्रोह—३ किशलुखाँका विद्रोह—४ हिमालय पर्वतमें सम्राट्-की सेना—५ शरीफ़ जलालउद्दोनका विद्रोह—६ श्रमीर हला- जोंका विद्रोह-- असम्राट्की सेनामें महामारी-- मिलक होशंगका विद्रोह-- १ सञ्चव इब्राहीमका विद्रोह-- १० सम्राट्-के प्रतिनिधिका तैलिंगानेमें विद्रोह—११ दुर्भित्तके समय सम्राट्का गंगातट पर गमन-१२ बहराइचकी यात्रा-१३ सम्राट्का राजधानीमें आना और अलीशाह यहरः का विद्रोह--१४ श्रमीरबख्तका भागना श्रीर पकड़ा जाना--१५ शाह अफ़गानका बिद्रोह—१६ गुजरातका विद्रोह— १७ मुक्बिल ऋौर इब्रडल कोलमीका युद्ध—१≖ भारतमें दुर्भिक्त

#### सातवाँ ऋध्याय—निज वृत्तान्त

१ राजभवनमें हमारा प्रवेश—२ राजमाताके भवनमें प्रवेश—३ राजभवनमें प्रवेश—४ मेरी पुत्रीका देहावसान श्रीर श्रंतिम संस्कार-५ सम्राट्के श्रागमनसे प्रथमकी ईदका वर्णन-- सम्राट्का स्वागत-- असम्राट्का राजधानी-प्रवेश--८ राज दरबारमें उपस्थिति-६ सम्राट्का द्वितीय दान-१० महाजनोका तकाज़ा श्रीर सम्राट् द्वारा ऋग-परिशोधका त्रादेश-११ श्राखेटके लिए सम्राट्का बाहर जाना-१२ सम्राट्को एक ऊँटकी भेंट—१३ पुन दो ऊँटोकी भेंट श्रीर ऋग चुकानेकी श्राज्ञा—१४ सम्राट्का मश्रवर देशको प्रस्थान श्रीर मेरा राजधानीमें निवास-१५ मक्बरेका प्रबन्ध-१६ श्रमरोहेको यात्रा—१७ कतिपय मित्रोंको क्रपा—१= सम्राट्-के कैम्पर्मे गमन—१६ सम्राट्की अवस्त्रकता और मेरा वैराग्य त्राठवाँ ऋध्याय-दिल्लीसे मालावारकी यात्रा २६३

१ चीनकी यात्राकी तैयारो—२ तिलपत—३ बयाना— ४ कोल—५ व्रजपुरा—६ काली नदी श्रीर कन्नीज—७ हन्नील, वज़ीरपुरा, वजालसा श्रौर मौरी—⊏ श्रलापुर—६ ग्वालियर— १० बरीन—११ योगी श्रीर डायन—१२ श्रमवारी श्रीर कच-राद—१३ चंदेरी—१४ धार—१५ उज्जैन—१६ दौलताबाद— १७ नदरवार—१= सागर—१६ खम्बायत—२० कावी श्रीर कृन्दहार

#### नवाँ ऋध्याय-पश्चिमीय तटपर पोतयात्रा ३०८

१ पोतारोहण—२ वैरम श्रीर क्रोका—३ संदापुर— ध हनार—५ मालाबार—६ श्रबीसकर—७ मंजीर—= हेली— ६ जुरफत्तन—१० दहफत्तन—११ बुदपत्तन—१२ फ़न्दरीना— १३ कालीकट—१४ चीनके पोतोंका वर्णन—१५ पोतयात्रा श्रीर उसका विनाश—१६ कंजीगिरि श्रीर कोलम—१७ हनोर-को पुनः लौटना—१= सालियात

द्सवाँ ऋध्याय - कर्नाटक

**३४४** 

१ मत्रवरकी यात्रा—२ मत्रवरके सम्राद्—३ पत्तन— ४ मतरा (मदुरा)—५ सामुद्रिक डाकुओं द्वारा लूटा जाना ज्यारहवाँ ऋध्याय—वंगाल ३५६

#### चित्रोंकी सृची

१ इझबत्ताका यात्रा-५ कुब्बत-उल-इस्लाम मार्ग श्रादिमें मसजिद तथा लोहे-२ मु० तुगलकशाहके सिक्के १२ की लाट કદ ३ गया० तुगलकशाहकी ६ कुतुब मीनार 40 समाधि तथा किला કપૂ ७ मुह० तुगलकके रंगः ४ पृथ्वीराजका मंदिर महलका एक दश्य ११५ ೪೯

## भूमिका

श्रीत् शमसुद्दीन तथा श्रन्य पूर्वीय देशों में शेल शमसुद्दीन कहलानेवाले, इतिहास-प्रसिद्ध यात्री 'इन्न-बत्ता' का वास्तविक नाम 'श्रब् श्रन्दु ह्या मुहम्मद' था। 'इन्न-बत्ता' तो इसके कुलका नाम था, परंतु भाग्यसे श्रथवा श्रमाग्यसे श्रागे चलकर संसारमें यही नाम सबसे श्रथिक प्रसिद्ध हुआ। यह जातिका शैल था। इसका वंश संसारके इतिहासमें, सर्वप्रथम, साइरैनेसिया तथा मिश्रके सीमान्त प्रदेशोंमें, पर्य्यटक जातिके रूपमें प्रकट होनेवाली लवानकी वर्वर जातिके श्रन्तर्गत था। परंतु इसके पुरला कई पीढ़ियोंसे मोराको प्रदेशके टेंजियर नामक स्थानमें वस गये थे, श्रीर इसी नगरमें 'शिल श्रन्दु द्वा' बिन (पुत्र) मुहम्मद बिन (पुत्र) इवाहीमके यहाँ २४ फरवरी १३०४ ई० को इसका जन्म हुआ।

इसके पिता क्या करते थे? इसका बाल्यकाल किस प्रकार बीता? इसने कहाँ तक शिल्ला पायी तथा किन किन विषयोंका अध्ययन किया? इन प्रश्नोंके संबंधमें इसने कुछ भी नहीं लिखा है। केवल दिल्ली-सम्राट्के संमुख खयं इसीके कहे हुए वाक्यके आधारपर कि "हमारे घरानेमें तो केवल काज़ीका ही काम किया जाता है" और इसके अतिरिक्त यात्रा-विवरणमें दिये हुए इस कथनके कारण कि 'इसका एक बंधु स्पेन देशके रौन्दा नामक नगरमें काज़ी था', ऐसा अनुमान किया जाता है कि स्वदेशमें इसकी गणना मध्यम-

वर्गीय उच्च कुलोंमें की जाती होगी; और इसने कुलोचित साहित्य एवं धर्म-प्रंथोंका भी श्रवश्य ही श्रध्ययन किया होगा। इस पुस्तकमें दी हुई इसकी अरबी भाषाकी कविता तथा श्चन्य कवियोंके यत्र तत्र उद्घृत एक दो चरणोंसे प्रतीत होता है कि यह प्रकांड पंडित न था। परंतु इस संसार-यात्रामें स्थान स्थानपर मुसलमान सम्प्रदायके धर्माचार्यौ तथा साध् महात्माओं के दर्शन करनेकी उत्कट अभिलाषासे इसकी धार्मिक प्रवृत्तियोंका भली भाँति परिचय मिल जाता है। इसी धर्मावेशके कारण इस नवयुवकने मातृ भूमि तथा माता पिता-का मोह छोड़ कर २२ वर्षकी (जो सौर वर्षके अनुसार केवल २१ वर्ष ४ मास होती थी ) थोड़ीसी अवस्थामें ही, मका श्रादि सुदूर पवित्र स्थानौकी यात्रा करनेकी ठान ली श्रीर ७२५ हिजरीमें रजव मासकी दूसरी तिथि (१४ जून १३२५) को बृहस्पति वारके दिन यरिंकचित् धन लेकर ही संतुष्ट हो, उछाह भरे हुए चित्तते, माता-पिताको रोते हुए छोड़कर, बिना किसी यात्री-निर्धन साधु तथा धनी व्यापारी-का साथ हुए, अकेला ही, सुदूर मका श्रीर मदीनाकी पवित्र यात्रा करने चल दिया।

स्पेन और मोराकोसे लेकर सुदूर चीन पर्यंत—उत्तरीय अफ्रीका तथा समस्त पूर्वीय एवं मध्य पशियाके प्रदेशोंने इस समय तक मुसलमान धर्म श्रंगीकार कर लिया था; केवल लंका और भारत ही इसके अपवाद थे, परन्तु यहाँ (अर्थात् भारतमें) भी अधिकांश भागमें मुसलमान ही सक्झन्द शासक बने हुए थे। मका तथा मदीनाकी अपने जीवनमें कमसे कम एक बार यात्रा करना प्रत्येक सामर्थं वाले मुसलानका धर्म होनेके कारण इन सुदूरस्थ देशोंकी

जनताको देशादन करनेके लिए एक तो बैसे ही धार्मिक घोत्साहन मिलता था, दूसरे, उस समय, धनी तथा निर्धन, प्रत्येक वर्गके मुसलमानोंको धार्मिक इत्यमें सहायता देनेके लिए देश देशमें जुदी जुदी संस्थाएँ बनी हुई थीं, जो यात्रियों-के लिए प्रत्येक पड़ावपर स्रतिथिशाला, सराय तथा मठ स्थादिमें भोजनादिका, धर्मात्माओं द्वारा दिये हुए दान-द्रव्यसे, उचित प्रवन्ध करती थीं: स्थीर कहीं कहीं पर तो चोर-हाकुओं इत्यादिसे रच्चा करनेके लिए साधु-संतोंके साथ सशक्ष सैनिक तक कर दिये जाते थे। इन सब सुविधाओं के कारण, तत्कालीन मुसलमान जनता 'एक पंथ दो काज' वाली कहावतको माना चरितार्थ करनेके लिए ही पुण्यके साथ साथ देशादनका आनंद भी लुटती थी, श्रीर प्रत्येक पड़ावपर उत्तरोत्तर बढ़नेवाले यात्रियोंके समूहके समृह देश देशसे एकव होकर पवित्र मक्का श्रीर मदीनाकी यात्रा करने चत्र देते थे।

इस धार्मिक हेतुके अतिरिक्त, मध्ययुगमें एशिया, अक्रीक़ा तथा यूरोपके मध्य स्थल-मार्ग द्वारा व्यापार होने के कारण, तत्कालीन संसारके राजमार्गोपर कुछ एक सुविधाओं के साथ चहलपहल भो बनी रहती थी और सभ्य संसारके अधिक भागपर मुसलमानीं का आधिपत्य होने के कारण देशों-का समस्त व्यापार भी प्रायः मुसलमान व्यापारियों के ही हाथों में था। वर्त्तमान कालकी अपेत्ता यह सब सुविधाएँ नगण्य होने पर भी, उस समयकी परिस्थिति एवं अराजकता-को देखते हुए कहना एडता है कि इन व्यापारियों द्वारा भी अकेले दुकेले मुसलमान यात्रियों को धार्मिक आतु-भावके कारण, अवश्य ही यथेष्ट सहायता मिलती होगी। हाँ, तो इन्हीं मध्ययुगीय राजमार्गे द्वारा बत्ताने भी अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की थी। घरसे कुछ दूर पथ्यत अकेले चलनेके पश्चात् तिलिमसान (तैलेमसेन) नामक नगरसे कुछ ही आगे इसका और ट्यूनिसके दो राज-दूरोंका साथ होगया, परंतु यह स्थायी न था और कुछ ही पड़ाव चलने पर उनमेंसे एकका देहान्त हो जानेके कारण, यह ट्यूनिसके न्यापारियोंके साथ हो लिया और फिर अल-जीरिया, ट्यूनिस होते हुए समुद्रके किनारे किनारे स्सा और स्फाव स आदि नगरोंकी राहसे ५ अप्रैल १३२६ ई० को एलेक्ज़ेंड्या' जा पहुँचा।

इस नगरमें म्रानेसे पहिले वत्ताका विचार केवल हज करनेका ही था; परंतु यहाँके प्रसिद्ध साधु वुरहान-उद्दीन तथा

<sup>(</sup>१) बत्ताके कथनानुसार यह नार उस समय संसारके चार सर्वोत्तम बंदर-स्थानों में से था। अन्य तीन बंदरों में कोलम (दिवलीन) और कालीकट तो भारतमें थे, तीसरा जैत्न चीनमें था। एलैक्ज़ेंड्रिया उस समय एक अत्यंत सुंदर नार समझा जाता था। इसके चारो ओर एकी दीवार बनी हुई थी और उसमें चार सुंदर द्वार लगे हुए थे। बत्ताके आगामनके समय जहाज़ोंको पथप्रदर्शन करनेके लिए नगरसे तीन मीलकी दूरीपर एक अत्यंत ऊँचा प्रकाशस्तम्म (लाइट हाउस) भी यहाँ बना हुआ था, जो इसके यात्रासे लीटने तक (७५० हिजरी = १३४९ ई० गें) सम्पूर्णत्या नष्ट-अष्ट हो चुका था। नगरके बाहर प्रसिद्ध रोमन भासक पौन्पीके स्तूप देखकर बत्ताको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ था। (कहा जाता है कि यह स्मारक' प्राचीन सैशिषयम (मिश्रके देवताके मंदिर) के स्थानपर बनाया गया था। स्मरण रखनेकी बात है कि एछैक्ज़ेंड्रिया ही एक ऐसा नगर है जिहाँ बत्ताके नामसे एक मुहल्लेका नाम देकर इस प्रसिद्ध अरबयात्रीको सम्मानित किया गया है।

महात्मा शैल उल मुरिशदीके दर्शन करने पर इसके विचार सर्वथा पलट गये। प्रथम साधुने तो इससे भविष्य द्वाणी की थी कि त् बहुत लंबी यात्रा करेगा और मेरे माईसे चोनमें तेरी मुलाकात भी होगी। दूसरेने इसको एक खप्नका आशय समकाते हुए यह कहा था कि मकाको यात्राके उप-रांत 'यमन', ईराक ओर तुर्कों के देशमें होता हुआ त् भारत पहुँचेगा और वहाँपर बनमें संकट पड़ने पर मेरा माई दिल-शाद तेरी सहायता कर सब दुःल दूर करेगा। संतोंकी वाणीने वन्तापर ऐसा जादूकासा प्रभाव डाला कि भ्रमण करनेकी सुन श्राकांद्वाएँ उसके हृदयमें सहसा प्रबुद्ध होगर्यी और यदा कहा विपत्ति आपड़ने, तथा अन्य साधु-महात्माओं-के दर्शन करने पर संसारसे विरक्ति उत्पन्न होने पर भी वह सदैव उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी। शिलोंसे बिदा होकर बत्ना हजकी सीधी राह छोड़ काहिरा' की श्रोर चल दिया और

<sup>(</sup>१) नगरों की माना तुल्य यह अत्यंत प्राचीन नगरी संसारप्रसिद्ध फ़ैराओह (फ़राऊन) उपाधिधारी सम्राटों को राजधानी थी। इसके
असंख्य सुंदर भवन, तथा हाट-बाटको देखकर बतुना आश्चर्य विकत हो
गया। कहते हैं कि बतुनाके अमगढ़े समय यहाँ रर पखालों में ऊंटोंपर पानी लादनेवाले सक्का लगभग बारह हजार थे, गदहे तथा खबरवाले
मजदूर २० हजारकी संख्यामें थे और सम्राट् तथा उसकी प्रजाकी
२६००० नावों द्वारा नील नदीमें ज्यापार हाता था। पाठकों को इस जगहकी जनसंख्याका इन बातोंसे अवश्य ही कुछ आभास हो जायगा।
वास्तवमें यह नगर तब अत्यंत ही समृद्धिशाली था। इटलीके यान्नी
फ़ैरुनेके उपरांत भी लगभग एक लाख व्यक्ति नगरमें भोतर गुंजाइश न
होनेसे रात्रिको नगरके बाहर सोते थे। बतुनाके समयमें यहाँ रर उमरको

वहाँसे लोटकर फिर उत्तरीय मिश्रमें होता हुआ दमिश्कके व्यापारियोंके साथ सीरिया और पैलेस्टाइनमें गृज़ा, हैशेन (हज़रत प्रशहम-इब्राहीम-का नगर), पिचत्र जैरुसैलेम', टायर, त्रिपोली, एण्टिओक और लताकिया आदि नगरोंकी सैर कर

बनवायी हुई अत्यंत ही प्रसिद्ध मसजिद थी और असंख्य मदरसे वर्तमान थे। इनके अतिरिक्त रोगियों के लिए अमूह्य औपघ आदिसे पूरित एक औषधाख्य तथा साधु-संतों के पोषणार्थ मठ भी यहाँ के दर्शनीय पदार्थों में थे। औषधाख्य में एक सहस्त दीनार प्रति दिन व्यय किये जाते थे और मठों में विद्वान् साधु-संतों द्वारा पृथक् पृथक् संप्रदायों की विधिक अनुसार गुप्त विषयों की शिक्षा दी जाती थी।

(१) वह नगर है जहाँ ईसामसीहको सूली (क्रास ) पर चढ़ायह गया था। मका और मदीनाके पश्चात् यह नगर भी मुसलमानोंकी दृष्टिमें अन्य कारणोंके अतिरिक्त इस हेतुसे पविश्र माना जाता है कि यहींसे अपनी जीवितावस्थामें मुहम्मद साहब-मकामें रहते हुए भी-बुर्राक नामक धोड़ेपर चढ़कर स्वर्गकी सैर करने गये थे। वह स्थान, जहाँसे यह यात्रा हुई थी, मस्जिद 'अल अक्स' के नामसे प्रसिद्ध है। बत्ताने इसकी कारीगरीकी वड़ी प्रशंसा की है। वह कहता है कि उसके चार द्वार हैं और चारोंकी सीढियां तथा अंदरका फर्क सब स्फटिकका बना हुआ है। अधिक भागमें सुवर्ण लगा होनेके कारण दृष्टि चौंधिया जाती है। इसी मसजिदके गुंबदके नीचे मध्यमें रखी हुई उस शिलाके भी बतुताने दर्शन किये थे जिसपर चटकर हज़रत त्वर्गको गये थे। इसके अतिरिक्त ईसाकी माता मेरीकी कब तथा स्वयं उनके प्राणान्त होनेका स्थान भी दर्शनीय समझा जाता है। ईसाई यात्रियोंको नगर-प्रवेश करने पर मुसलमान शासकोंको कर देना पडता था। १९१५ के महासमरके उपरांत संधि होजाने पर यह नगर अंग्रेजोंके अधीन होगया है और यहाँपर यहदी बसाये जा रहे हैं।

श्रीर साधु-महात्माश्रोंके दर्शनसे तृप्त हो ७२६ हिजरीमें रम-ज़ान मासकी ६ वीं तिथिको (६ वीं श्रगस्त १३२६) वृहस्पति-वारके दिन दमिश्क 'जा पहुंचा।

(१) मध्ययुगमें 'पूर्वकी रानी' कहळानेवाळा यह नगर वास्तव-में अद्वितीय था । बतुनाके कथनानुसार, नगरकी उस शोभाका वर्णन बरना लेखनीके बसको बात न थी। यहाँपर उमैच्या वंशके प्रसिद्ध ख़लीफ़ा वलीद प्रथम ( ७०'-७१५ हिजरी ) की बनवायी हुई मसजिद भी वास्तवमें अद्वितीय थी । मुस्छमानोंके आगमनसे पूर्व इस स्थानपर गिरजा बना हुआ था; फिर मुसळमान आक्रमणकारियोंने दो ओरसे आक-मण कर इस गिरजेके आधे आधे भागपर कहजा जा जमाया. परन्त उनका एक सेनापति तलवारके बलसे घुसा था और दूसरा शांतिके साथ. अतएव उस समय आधे भाग पर ही अधिकार करना उचित समझा गया और वहाँपर मस्जिद बनवा दी गयी। तदनंतर जब स्थानकी कमीके कारण मसजिद बढवानेका उपक्रम हुआ तो ईसाइयोंके रुपया न लेने पर दुसरा आधा भाग भी बक्रपूर्वक छीन किया गया और ऐसी सुन्दर एवं भव्य मसजिद बनवायी गयी कि संसारमें इसकी उपमा मिलनी कठिन थी । इसके चार द्वारके चारो ओर हींग माणिक आदि बहुमूल्य वस्तुओंकी वकानें चौपड़के बाज़ारोंमें बनी हुई थीं और वहाँपर स्फटिकके बने हुए कुँडोंमें फ़ब्बारे चला करते थे। संसार-प्रसिद्ध जल-घटिका भी, जो दिन-रात समय बताया करती थी. इसी मसजिदमें लगी हुई थी और बतुता-ने भी स्वयं उसको देखा था। कुरान शरीफ के दिगाज पंडित भी तब यहाँपर रहकर सहस्रों विद्यार्थियों को धर्मशास्त्र तथा अन्य विषयोंकी शिक्षा दे देकर मुसल्जिम-संसारमें भेजते थे। "मूसाके पद-चिन्ह" भी नगरके दर्शनीय स्थानों में हैं । बतुनाके समय यहाँपर मठ तथा अन्य धार्मिक संस्थाएँ भी असंख्य थीं और उनसे भाँति भाँतिकी सहायता मसलमानोंको मिलती थी-पदि कोई संस्था मझाकी यात्राका अपय देती

कुछ दिन पर्य्यन्त यहाँकी सैर कर बतुता शब्वाल मासकी प्रथम तिथिको (१ सितंबर १३२६ ई०) हजाज़ जानेवासे यात्रियोंके समृहके साथ बसरा होता हुआ पहले मदीने पहुँचा श्रीर हजरत तथा उनके साथी श्रवू वकर श्रीर उमरकी कर्ज़ो-के दर्शन कर चार दिनके बाद राहके अन्य पवित्र स्थानोंको देखता हुआ मका गया श्रीर पवित्र 'काबा' के दर्शन किये। इसी नगरके एक प्रसिद्ध मठमें अपने पिताके मित्र एक श्रत्यंत विद्वान् साधुसे बतुताकी मुलाकात हुई। नगरके श्रम्य साधु-संतों तथा विद्वानोंके दर्शन करनेके उपरांत वह १७ नवंबरका यहाँसे ईराकी यात्रियोंके साथ बगुदादकी श्रोर चल दिया, श्रौर एक पुरुपके परामर्शसे ईराक-उल-श्रज्म श्रौर ईराक-उत्त-श्ररवकी सेर करनेकी इच्छासे नज़फ कर्वला, इस हान तथा शीराज़ (जहाँ शेख सादीकी कत्र है) देखता हुआ बगदाद आया। वहाँके सुलतानका श्रातिथ्य स्त्रीकार कर कुछ दिनका विश्राम लेनेके बाद वह पुनः मकाकी श्रोर गया; राहमें कुका नामक स्थानसे ही उसको ऐसा श्रतिसार हुआ कि मका तक दशा न सुधरी, परन्तु उस वीरने फिर भो हिम्मत न हारी श्रीर रुग्णावस्थामें ही काबाकी परिक्रमा कर पुनः मदीना पहुँचा। वहाँ जाकर चंगा होने पर वह फिर मकाको लौटा।

थी तो कोई निर्धनोंकी बालिकाओं के विवाहका समस्त स्थय ही अपने पाससे उठाती थी; यहाँ तक कि कोई कोई तो स्वामीकी कोधानिमें पड़नेसे दासको बचाने के लिए उसके हाथसे कोई चीज़ ट्रट जाने पर वैसी ही नयी वस्तु स्वयं मोल लेकर स्वामीको दे देती थीं। अत्यंत वैभवसंपन्न होने के कारण नगर निवासी एकसे एक बढ़कर मकान, मसजिद तथा मठ और समाधि बनवाते थे और विदेशी यात्रियों का खुब सरकार करते थे। ्र इसके पश्चात् श्रगले तीन वर्ष पर्यंत मक्कामें ही रहकर बत्ताने घुरंघर पंडितोंसे दर्शन श्रौर श्रध्यात्म-विद्याकी शिल्ला-श्रहण की। गिन्त महोदयके कथनानुसार यह भी संभव है कि भारत सल्लाह्य की विदेशियों के प्रति दानशीलताका समाचार सुन, वहाँपर श्रव्हा पद पाने की इच्छासे ही इसने इस प्रकार इसलामी धर्म-तत्वों के समस्रोका कष्ट-साध्य प्रयत्न किया हो।

जो हो, धर्मज्ञान प्राप्त करनेके अनंतर, बहुत से अनुपायियोंके साथ बत्ताने पूर्व-श्रक्षोकाको यात्रा की, श्रीर वहाँसे लौट कर पूनः एक बार मकाकं दर्शन कर भारत जानेके निश्चयसे जदाको गया भी परन्त वहाँपर भारत जानेवाला जहाज़ उस समय न होनेके कारण इसने विवश हा स्थल-मार्ग द्वारा ही जानेकी ठहरायी, श्रीर बद्दतसे घोड़े श्रादि ठाउके सामानसे सुसज्जित होकर (जिनकी संख्या श्रीर फिहरिस्त उसने जनताके चित्तमें श्रविश्वास उत्पन्न होनेके भयसे नहीं बतायी ) श्रत्यंत धर्मबृद्ध एवं परिभ्रमणकारी सुसंग्रम व्यक्तिकी हैसियतसे प्रिया माइनरके धार्मिक संघोंकी अभ्यर्थना, और रूष्ण-सागरके मंगोल-जातीय 'खानी' का श्रातिथ्य स्वीकार करता हुआ यह सुप्रसिद्ध अफ़रोकन (अफ़ीका-निवासी) सुझवसर पा तदेशीय रानीके साथ कुस्तुनतुनियाँ देख, कास्पियन-समुद्र, मध्य एशिया तथा खुरासानकी उपत्यकाकी राह नैशा-पुर देख, हिन्दुकुश ( जो बतूनाके कथनानुसार शीताधिक्य-के कारण हिन्दुश्रोंकी मृत्यु हो जानेसे इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था) श्रीर हिरात पार कर काबुल गया, श्रीर वहाँ से करमाश होता हुआ कुर्रम घाडीमें होकर ७३४ हि॰ में मुहर्रम उल हरामकी पहली तारी बको सिन्धुनदके किनारे भारतकी सीमापर श्रागया ।

कहना न होगा कि भारत सम्राटने भी रसका श्राशातीत श्रादर-सत्कार किया, श्रीर दिल्लीमें काज़ीके पदपर बारह सी दीनारपर प्रतिष्ठित कर भूत-पूर्व सम्राट् कुतुब-उद्दीन खिलजी-के 'धर्मादाय' का प्रबन्ध भी इसके सुपुर्द कर दिया। तत्पश्चात् लगभग नौ वर्ष तक 'बत्ता' दिल्लीमें ही रहा: श्रीर हम उसको कभी तो राजकार्य-सम्पादन करते हुए और कभी सम्राट्के साथ प्रांत प्रांतमें घूमते हुए देखते हैं। यह सब कुछ होने पर भी भारतके इतिहासमें इसकी कोई विशेष प्रसिद्धि न हुई श्रीर श्रन्य राज-सेवकोंके समुहमें इसका श्रस्तित्व पूर्णतया विलीन हो गया। परंतु रस सुदीर्घ कालमें यह विचित्र पुरुष, यहाँकी प्रत्येक राजकीय घटना श्रीर चुद्रातिचुद्र लौकिक व्यवहारको श्रवसर पाते ही श्रत्यंत ध्यान-पूर्वक अपने स्मृति-क्षेत्रमें संचित कर रहा था श्रीर शायद श्रपने रोजनामचेमें भी लिखता जाता था। भारतसे लौटने पर यह सब सामग्री मध्यकालीन राज-दर्बारके वर्णनमें इस प्रकार व्यवहृत की गयी कि उसको पढ़कर हम चिकतसे रह जाते हैं। भारतके समृद्धिशाली सम्राट तथा उनके शानदार दर्बारी उस समय यह क्या जानते थे कि छः शताब्दी पश्चात् संसारमें उनका यश कपी सुवर्ण मुक्तहस्त हो द्रव्य लुटानेवाले इस नगण्य, पश्चिमीय काजीके ही स्मृति-नोटोंको कसौटीपर कसा जायगा।

फिर श्रंतमें, दिक्षीकी च्राणमें विनष्ट होनेवाली, श्रस्थायी संपदाकी भाँति श्रम्य पुरुषोंकी तरह बत्तापर भी, सम्राट्की कोप-दृष्टि हुई, श्रीर उसके कारण शायद इसके जीवनका हो श्रंत हो जाता, परंतु भाग्यने इसको यहाँ भी सद्दारा ही दिया; श्रीर संसारसे विरक्त हो यतियोंकी भाँति

जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देनेके कारण ही शायद सम्राट्ने इसकी प्रगाढ़ राज-भक्ति श्रीर ईमानदारीपर विश्वास कर पुनः इसपर दया-दृष्टि की । जो हो, अनुप्रह होनेके कुछ काल पश्चात् ही मुहम्मद् तुगुलकने इसको श्रत्यंत सम्मान-पूर्वेक अपना राजदृत बना उपहार एवं रत्नादिक अमृल्य धन देकर दलबल सहित चीन-सम्राट्की सेवामें भेजा और तद-नुसार नित्य नवीन देशोंको देखनेके लिए उत्सुक रहनेवाले इस विचित्र पुरुषने ७४३ हिजरीके सफ़र मासमें चीन देश जानेके लिए दिल्लीसे प्रस्थान कर दिया। श्रलीगढ़, कन्नीज, चंदेरी, दौलताबाद, श्रीर खम्बातकी सैर कर जहाज़में सवार हो तटस्थ नगरोंकी सैर करता हुआ कालीकट पहुँचाः परंतु वहाँसे प्रस्थान करनेके समय सम्राट्का समस्त श्रमूल्य, उपहार श्रीर इसके श्रनुयायी श्रन्य राजसेवक भी जहाज़ टूट जानेके कारण चिनए हो गये, केवल शरीरपर धारण किए हुए वस्त्र श्रीर 'जां नमाज़' ही 'शैख' के पास शेष रह गयी।

इस बेढब दशामें दिल्लीको लौटने पर सम्राट्का एनः कोपभाजन हो मृत्युके मुखमें जानेकी आशंका होनेके कारण, बत्ताने भारतीय समुद्र-तटके नगरोंमें कुछ कालतक इधर उधर घूमने फिरनेके पश्चात् मालद्वीप जाना ही निश्चय किया। वहाँ पहुँच कर काज़ीके पद्पर प्रतिष्ठित हो इसने प्रेमोद्यानकी सैर कर १६ मास पर्यंत खूबही आनन्द लूटा, परंतु धार्मिक आदेशोंपर अधिक बल देनेके कारण जनताका चित्त खुब्ध होता देखकर अंतमें वहाँसे भी यह चलनेके लिए बिवश हो गया और चित्तमें दबी हुई वही पुरानी धार्मिक प्रवृत्ति पुनः प्रबल हो जानेके कारण यह सरनदीप (स्वणं-द्वीप-'लंका) के तुंग पर्वतिशिखरपर बने हुए 'हज़रत आदमके पद-चिन्हों को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। फिर वहाँ की यात्रा समाप्त कर भारतके कारोमंडल तटके कुछ प्रसिद्ध नगरों को देख चीन जाने का निश्चय कर पुनः माल-द्वीप चला गया और वहाँ से ४३ दिनकी यात्रा के पश्चात् वंगालमें जाकर प्रसिद्ध महात्मा शैंख जजाउद्दीन तवरेज़ी के (आसाम प्रांतमें) दर्शन कर मुसलमानों के एक जहाज़ में बैठ अराकान, सुमात्रा, जावा (मूलजावा—यहां पर भी इस समय हिन्दू राजा राज्य करते थे) की राह—जिसका बहुत प्रयत्न करने पर भी बतूता के टीका कार अभी तक ठीक टीक निर्णय नहीं कर सके हैं—चीन के जैजूम नामक बंदर-स्थान में (इसका वास्तविक नाम शायद कुछ और ही था)—जहाँ के

(१) लंकामें इस समय हिन्दू राजा राज्य करते थे, परतु हज़ात आदम और हव्वाके पदिचन्होंके कारण मुसलमान यात्री भी यहाँ अधिक संख्यामें आते रहते थे। बत्ताके समयमें लंका तथा चीन दोनोंही देशोंमें शब-दाह किया जाता था। यहाँ र देवनदेश नाम ह एक स्थानमें विष्णुका एक भव्य मंदिर भी था जिसको पुर्तगाल-निवासियोंने १५८७ में पूर्णतः विश्वस्तकर ढाला। बत्ताकं कथनानुसार भगवान विष्णुकी मनुष्याकार मूर्ति सुवर्णकी बनी हुई थी और नेत्रोंके स्थानमें उसमें नीलम जड़े हुए थे। एक सहस्र बाह्यण मूर्तिकी पूजा करनेके लिए नियत थे और लगभा ५०० खियां उसके संमुख दिनशत भजन-कीर्तन करती रहती थीं। नगरकी समस्त आय इसी मंदिरको अधित कर दी जाती थी, और प्रस्पेक यात्रीको यहाँ मोजन इत्यादि मिलता था। लंकामें तब गो-बध न होता था और किसीके ऐसा करने पर बत्नाके कथनानुसार उस पार्णका या तो उसी प्रकार बध कर दिया जाता था या उसको गौ के चमेंसे लपेटकर अग्निमें मस्म कर दिया जाता था।

कपड़ेके नामपर साटन नामक कपड़ा श्रव बनने लगा है— पहुँच गया।

इस यात्रामें बतूताने ऋपनेको सर्वत्र ही दिल्ली-सम्राटका राजदूत प्रसिद्ध किया था और कितने आश्चर्यकी बात है कि पासमें कोई उपहार तथा श्रन्य प्रमाण-पत्र न होते हुए भी किसीके चित्तमें इसकी श्रोरसे तनिकसा भी संदेह न हुआ। यही नहीं प्रत्युत धार्मिक तत्वोंकी जानकारी होनेके कारण, समस्त बात संसारका परिभ्रमण करनेवाले इस विचित्र पुरुष-का सर्वत्र श्रादर व सम्मान भी किया गया श्रीर राजदूत होने-के कारण, प्रत्येक नगरमें राज्यकी श्रोरसे इसकी खुब श्रभ्य-र्थना भी की गयी, परन्तु वहाँकी राजधानी 'खान बालक'— (पैकिन) में जाने पर, सम्राट्की श्रद्धपस्थितिके कारण यह उनके दर्शन न कर सका श्रीर वहाँसे लीट जैतृनसे जहाज़ द्वारा सुमात्रा आदि होता हुआ पुनः मालावारमें आगया, परंतु दिह्नीके मायाबी, विश्वासघातक श्रीर श्रसार बैभवका दोबारा उपभोग करनेकी इच्छा न होनेके कारण बत्ता श्रव पश्चिमकी श्रोर ही चल दिया श्रीर १३४= ई० में सुप्रसिद्ध महामारीके प्रारंभ होने पर हम उसको शीराज, श्रस्फहान, वसरा तथा बगदादकी सैर करनेके उपरांत सीरियामें घुमते देखते हैं। भविष्यके लिए कोई कार्यक्रम स्थिर न होने पर भी इसने अब अंतिम बार मकाकी एक और यात्रा की श्रौर वहाँसे किसी श्रकात कारणवश, जो विवरणमें स्पष्ट-तया नहीं लिखा गया है, मोराकोके अत्यंत वैभवशाली सुल-तानोंकी सेवामें फैज़ (फास) नगरमें ७५० हि० में जा उप-स्थित हुआ। हाँ, एक वर्णन योग्य बात जो रह गयी है वह यह है कि स्वदेश पहुँचनेसे प्रथम इसको यह सुचना मिल खुकी थी कि इसके पिताका पंद्रह वर्ष तथा माताका लोट श्रानेसे कुछ ही दिन पहिले स्वर्गवास होगया था।

समस्त मुसलिम जगतुमें केवल दो देश ही अब और शेष रह गये थे जिनको इसने न देखा था। वह थे 'श्रन्दे लुसिया' श्रीर नाइजर नदीपर बसा हुश्रा 'नी श्रो-देश'। उनके दर्शन करनेकी लालसाको भला ऐसा पुरुष किस प्रकार संब-रण कर सकता था। तीन वर्ष पर्य्यन्त उनकी भी इसने खुब सैर की और फिर ७५५ हि० में वहाँसे लौट कर घर श्राया। लगभग ३० वर्षकी इस लंबी यात्राके पश्चात स्वरेश आने पर जब इसने देश देशका हाल बताना प्रारंभ किया तो जनसाधारणने उनपर श्रविश्वास सा किया जैसा कि सम-सामयिक इतिहासकारोंके लेखोंसे प्रकट होता है। परन्त सुलतान श्रवृ इनाँके प्रधान वज़ीर द्वारा खुब समर्थन होनेके कारण, सेकेटरी इब्न-जजीको आदेश दिया गया कि वह बतुताके, स्मरण-शक्ति द्वारा-समस्त-यात्रा-विवरण बताने पर लिपिबद्ध करता जाय। सम्राट्के इस श्रतुग्रहके कारण ही महान् श्ररव यात्रीका यह विचित्र एवं सुरम्य यात्राविवरण वर्त्तमान रूपमें इस समय उपलब्ध हो सका है। सुलतानने फिर इसको सम्मानके साथ काज़ीके पद्पर प्रतिष्ठित कर दिया और अंतमें ७३ वर्षकी श्रवस्थामें बतुताने (१३७९-७८ ई० में ) स्वदेशमें ही अत्यंत सुखसे प्राण त्यागे।

मध्य कालीन मुसलमानोंक समस्त राज्यों श्रीर विधर्मियों-के देश देशकी इस प्रकार सैर करनेवाला, सबसे प्रथम श्रीर श्रांतिम यात्री बत्ता ही था। श्री यूल महोदयके श्रनुमानसे इसकी यात्राका विस्तार न्यूनातिनृन हिसाबसे ७५००० मील होता है। उस भयानक समयमें—जिसको हम श्रव श्रन्थकार

युग कह कर पुकारते हैं-इतनी सुदीर्घ यात्रा करना श्रत्यन्त ही दुःसाध्य कार्य था श्रीर वास्तवमें स्टीम एंजिनके श्राविष्कार-से पहिले इससे लंबी तो क्या, इतनी यात्रा करनेवाला भी कोई अन्य पुरुष समस्त मानव इतिहासमें दृष्टिगोचर नहीं होता। इस यात्राका ध्येय प्रारंभमें धार्मिक होने पर भी वास्तवमें बहुत करके मनोरंजन ही था; इतिहास लिखने श्रथवा उसकी सामग्री एकत्र करनेकी इच्छासे बतुताने यह कष्ट स्रोकार नहीं किया था। बहुत संभव है कि स्थान स्थानके मनाहर दृश्यों और महत्वपूर्ण तथा उपयोगी बातोंके नोट उसने उसी समय ले लिये हों परन्त यात्रा विवरणमें केवल एक बार बुखारा नगरमें प्रसिद्ध विद्वानोंको समाधि-पर लगे हुए शिला-लेखों ती नकल उतारनेका ही उल्लेख त्राता है और फिर यह सामग्री भी भारतीय समुद्री डाकुत्रोंने उससे छोन ली थी। इसके इस प्रकार नष्ट हो जाने पर फिर यदि मोराको स्रलतान श्रपने श्रनग्रहसे यह समस्त यात्रा-विवरण लेखबद्ध न कराते तो समस्त संसार नहीं तो कमसे कम भारतवासी श्रवश्य इस श्रमुख्य सामग्रीसे सदाके लिए वंचित हो जाते। फिर इस देशकी इतिहास रूपी श्यंखलाकी इस कड़ीका पुनः ठीक ठीक बनाना असंभव नहीं तो दुःसाध्य श्रवश्य हो जाता।

यह ठीक है कि यात्राकी समाप्ति पर केवल स्मृतिसे ही इस विवरणकी प्रत्येक घटना लिपिबद्ध करानेके कारण, इसमें श्रग्रुद्धियाँ भी हो गयी हैं। कहीं पर यदि नगरोंके क्रम उलट गये हैं या उनके नामोचार भ्रष्ट रूपसे लिख दिये गये हैं तो कहीं दश्योंके वर्णनमें भी भ्रम सा हुआ दीखता है ( उदाहरणार्थ श्रवोहरको ही मुलतान श्रौर पाकपट्टनके बीच- में लिख दिया गया है परन्तु वह वास्तवमें पाक पट्टन श्रार विल्लीके बीचमें हैं; श्रीर कुतुब मीनारकी सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी बतायी हैं कि हाथी चढ़ जाय, जो वास्तवमें यथार्थ नहीं है ) इसी प्रकार प्राचीन ऐतिहासिक घटनाश्रोमें भी-उनके विश्वस्त सूत्रपर श्रवलंबित होते हुए भी, जनश्रुतिके श्राधार-पर लिखी जानेके कारण, त्रुटियाँ रह गयी हैं। श्रीर ऐसा होना स्वाभाविक भी है। बड़े बड़े ऐतिहासिक ग्रंथोंतकमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, परन्तु आश्चर्यकी बात तो यह है कि श्रमंख्य नगरों तथा पुरुषोंके नामोंका उल्लेख होने पर भी इस बृहत्कथामें श्रशुद्धियोंकी मात्रा इतनी न्यून क्यों है। इसमें वर्णित कथाको अन्य समसामयिक तथा प्रामाणिक प्रन्थोंसे मिलान करने पर सभ्य संसारने इस वृत्तांतको प्रधान रूपसे ठीक ही पाया। श्रीर प्रत्येक घटना तथा विवरणको छानबीन करनेके पश्चात सत्य समभ कर ग्रुद्ध मतिसे उल्लेख करनेके कारण (जो गुण मध्यकालीन लेखकोंमें कुछ कम दृष्टिगोचर होता है) वर्त्तमान कालीन विद्वान बत्तनाको श्चादरको दृष्टिसे देखते हैं।

वत्ताके श्रागमनके समय दिल्लीमें तुगलक वंशीय सम्राट् इतिहास-प्रसिद्ध मुहम्मद तुगलक का राज्य था। सिंधुनदसे लेकर पूर्वमें बङ्गाल पर्यंत, और हिमाचलसे लेकर दिल्लामें कर्नाटक (कारोमंडलतट) पर्यंत, काश्मीर, पूर्व श्रासाम तथा मदरास प्रेसीडेंसीके कुछ भागोंको छोड़कर प्रायः समस्त श्राधुनिक भारतवर्ष उस समय इसी सम्राट्की श्रधीनतामें था। विदेशोंसे श्राये हुए मुसलमानोंको अत्यंत प्रेम श्रीर अद्धाकी दृष्टिसे देखनेके कारण सम्राट्ने बत्तापर भी श्रजु-प्रह कर उसको दिक्कीमें काज़ीके पद्यर प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार लगभग नौ वर्ष पर्यंत राज-सेवकके क्रपमें रह कर, यहाँके प्राचीन मुसलमान-राजवंश, तत्कालीन सम्राट्, राज-दर्बार, शासन-पद्धति. प्रसिद्ध घटनात्रों, व्यापार, श्रौर विविध नगरों तथा प्रजाजनके संबंधमें जो कुछ इस मोराको निवासी-ने देखा श्रौर सुना, उसका यह विस्तृत वर्णन यथेष्ट रोचक होनेके साथ साथ श्रत्यन्त महत्वपूर्ण भी है।

ईसाकी चौदहवीं शताब्दीके भारतकी वास्तविक दशा— श्रीर उसमें भी महम्मद तुगलककी शासनप्रणालीको, जो प्रधान रूपसे मध्ययुगीय मुसलमान शासनका उदाहरण स्वरूप थी,-सधे रूपमें जाननेके लिए जियाउद्दीन वरनीके तथा पश्चात-कालीन श्रन्य इतिहासींके होते हुए भी बतुताका विवरण ही कई कारणोंसे. जिनका स्पष्ट करना यहाँ व्यर्थ सा प्रतीत होता है, सबसे श्रिधिक माननीय है। इतिहास फिर भी इतिहास ही है। कालविशेषकी घटनाश्रोंका अत्यंत विस्तारसे वर्णन कर देने पर भी, उनमें प्रायः कुछ ऐसे श्राव-श्यक श्रंगोंकी पर्त्ति, शेष रह ही जाती है कि जिससे समस्त वर्णन निर्जीव सा प्रतीत होता है। परन्त इस कलामें सिद्ध-हस्त होनेके कारण बतृता यहाँ पर भी बाजी मार ले गया हैं: इसकी वर्णन-शेली कुछ ऐसी मनामोहक है कि लेखनी रूपी तूलिकासे चित्रित होने पर ऐतिहासिक पात्र सजीव पुरुषों-की भाँति हमारे संमुख चलते फिरते दृष्टिगांचर होने लगते हैं। मोराकोके प्रसिद्ध यात्रीकी यह विशेषता एक अपनी निजी सम्पन्ति सी है।

प्रसिद्ध श्रॅगरेज़ी साहित्यिक श्री वालटर रैलेने श्रपने शेक्सपियर नामक ग्रन्थमें एक स्थलपर, शेक्सपियरकी वर्त्तमान कालीन श्रालोचनाश्रोंकी नीलामसे उपमा दी है,

अर्थात् नीलाममं जिस प्रकार सबसे श्रधिक बोली बोलनेवाला व्यक्ति ही वस्तु पानेका श्रिधकारी होता है, प्रोफेसर महोदय-की सम्मतिमें ठीक उसी प्रकार शैक्सपियरकी ऋत्यंत प्रशंसा करनेवाला प्रन्थ इस समय सर्वोत्तम कहलाता है श्रीर उसका लेखक उच कोटिका समालोचक । मेरी तुच्छ मतिमें कुछ कुछ यही वातावरण यहाँपर इस समय मध्यकालीन भारत सम्रा टोंके संबंधमें भी होता जा रहा है, श्रीर प्रसिद्ध इतिहास-लेखक तक, प्रायः प्रत्येक ही, सम्राट्को यथासंभव सर्वगुण संपन्न चित्रित करनेका भीष्म प्रयह्न करते दिखाई देते हैं: यदि ऐसी दशामें मुहम्मद तुगुलक सरीखे सम्राट्की संकीर्ण-हृदयतापर ध्यान न दे, उसको 'श्रादर्शवादी' वता प्रशंसामें पृष्ठ पर पृष्ठ लिख कर, वादशाहकी धर्माधता तथा पत्तपातको उदारता, धृर्चताको निष्पत्तता, दुर्बलताको सहनशीलता, श्रीर करता, धन लोलपता तथा मानसिक राजनीतिक-प्रयोगोंके पर्देमें छिपाकर अन्तमें (सम्राट्के) संपूर्ण शासनको श्रसफल होता देख उसको "श्रभागा" कह कर बचानेका प्रयन्त किया जाय तो श्राश्चर्य ही क्या है ? परन्त बतुताका आखों देखा वृत्तान्त पढ़ने पर, जो आगे विस्तृत रूपसे दिया गया है. पाठक स्वयं देखेंगे कि इस सम्राट्-के शासन-कालमें, (इसके ) पूर्वजीके शासनकालकी ही तरह, हिन्दुर्श्चोपर खुब कठोरता की जाती थी; पर प्रजाको, भारतमें रहते हुए भो राजधर्म स्वीकार न करनेपर 'जज़िया' देना पड़ता था, विना धार्मिक टैक्स दिये देवालय तक न बन सकते थे, सम्राट्का युद्धमें सामना करके प्राण गँवानेवाले राजाश्रोंके पुत्र, पराजित होकर श्रात्मसमर्पण करने पर, मुसलमान बना लिये जाते थे. श्रौर उनकी बहु-बेटियोंको ईदके श्रवसरपर दर्शरमें नृत्य एवं गानके लिए विवश करनेके उपरान्त सम्राट्के वंधु-बाँघवों तथा राजपुत्रोंमें लूटकी श्रन्य वस्तुओंकी भाँति बाँट दिया जाता था।

सम्राट्के धार्मिक विद्धेष तथा मानसिक संकीर्णता या पत्तपातका यहींपर अन्त हुआ न समिन्ये। व्यापार सम्बन्धी नियमोंमें भी वह इसी तरह लागू होता था—उदाहरणार्थ विदेशसे सामान आने पर मुसलमानोंकी अपेत्ता विधिमेंयोंसे अधिक आयात-कर लिया जाना था। ऐसी दशामें हिन्दुओं के राज्यशासनमें भाग न लेनेकी अपेत्ता भाग लेना ही अधिक आश्चर्यकारक होता। बत्नाने सुदीर्घ काल पर्व्यंत भारतमें रह कर राज-दर्बारकी आंतरिक दशाके साथ ही साथ नगरों और प्रांतोंमें घूम फिर कर खूब संर की थी और सभी स्थानोंपर वह सम्मानकी दृष्टि ने देखा जाता था—परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी उसने न तो राज-दर्बारमें और न किसी प्रान्तमें किसी उच्च पदाधिकारी हिन्दू का नाम लिखा है; उसके वर्णनमें सर्वत्र ही मुसलमान और उनमें भी अधिकत्या विदेशी ही दृष्टिगोचर होते हैं।

हाँ, धर्म-परिवर्त्तन करने पर उच्च कुलोद्धित हिन्दुश्रोंकों भी यह पद प्राप्त हो जाते थे, श्रीर बत्ताने 'कबूला' तथा कंपिल-राजपुत्रों इत्यादिके कुछ एक नाम भी ऐसे बताये हैं जो धर्म परिवर्त्तनके कारण दर्बारमें प्रतिष्ठित पदोंपर नियुक्त किये गये थे। केवल 'राजा रतन (सिंह ?)' नामक एक व्यक्तिके सैवस्तान तथा उसके श्रास-पासकी भूमिका शासक होनेका श्रवश्य पता चलता है; परन्तु यह बात बत्ताके श्रागमनसे प्रथम की है श्रीर उसने एक तो इसका उल्लेख ही जनश्रुतिके श्राधारपर किया है, दूसरे यह विवरण इतना

सुद्धम है कि उसके श्राधारपर कोई कल्पना नहीं की जा सकती श्रीर न कोई ठीक ठीक निष्कर्ष ही निकाला जा सकता। यह 'रतन' (?) नामक व्यक्ति किसी प्राचीन हिन्दू राजकुलमें उत्पन्न हुन्ना था श्रथवा साधारण प्रजावर्गसे ही इस प्रकार उन्नति कर उच्च पदपर पहुँचा था? श्रीर सम्राट् द्वारा सम्मानित होनेसे प्रथम यह कहींका शासक था या नहीं, इस सम्बन्धमें बन्ता सर्वथा मीन है। जो हो, केवल इस एक अस्पष्ट घटनाके श्राधारपर ही सम्राट् हिन्दुश्रोंका भी बेरोक टोक उच्चपद देता था—यह सिद्धान्त प्रतिपादन करना कुछ वर्त्तमान कालीन राजाश्रोंके नामोंके श्रागे उच्च सेनिक उपाधियाँ देख भविष्यके किसी इतिहासकारके शंग्रेजोंकी संन्यनीतिमें साधारण प्रजाके साथ उदार-नीतिका व्यवहार करनेका निष्कषं निकालनेके समान ही भयंकर होगा।

इसी प्रकार सम्राट्की वहुश्रुत उदारता सी विदेशी मुसलमानेंतक ही परिमित था। श्राजकल समय समय पर ब्रिटिश
जनताको भारतमें नौकरी करनेके लिए विविध प्रकारसे
प्रोत्साहन देनेवाली गवनेमेण्टके समान उस समयके शासक
भी ताज़ा बलायत! मुसलमानोंके प्रति कुछ कुछ वैसी हो
नीति बरतते थे। खुरासान, मध्य एशिया और श्ररब इत्यादि
देशोंसे सह-धर्मियोंके भारतमें पदार्णण करते ही—जिसकी
स्चना सम्राट्को नियमानुसार दी जातो थी—सम्राट्की श्रोरसे
उनकी श्रभ्यर्थना प्रारंभ हो जातो थी श्रीर द्व्योपहार श्रादिके नाना प्रलोभनों द्वारा उनको भारतमें ही रोकनेका प्रयत्न
किया जाता था। बत्ताके वर्णनसे पता चलता है कि कुछ
एक तो इनमें ऐसे श्रयोग्य थे कि स्वदेशमें रहने पर शायद
उनको भीख ही माँगनी पड़ती। परन्तु भारत-सम्राट् उनको

भी मुक्त-हस्त हो दान देता था। यही नहीं, बहुतोंने तो स्वदेशमें अपने घर बैठे हुए सम्राट्से पर्याप्त दिन्नणाएँ पायी थीं। इसी कारण आदर-सकार उचित सीमासे बढ़ जाने और राजकोष से असीम धन पात्रापात्रका विचार किये बिना ही दे डालने से मुहम्मद तुग़लककी दानशीलताकी उस समय समस्त मुसलिम देशों में धूम मची हुई थी परन्तु भारतीयोंको इससे लेश मात्र भी लाभ न होता था।

यही दशा सम्राट्के न्याय-प्रियता श्रोदि श्रन्य प्रसिद्ध गुणोंकी भी समिभिये। श्रकारण ही पुरुषोंको दंड देना श्रौर निर्मूल श्रारोप लगाकर यन्त्रणाश्रोंक भयसे उसको स्वीकार कराना श्रौर फिर श्रन्तमं उनका प्राणापहरण कर लेना उसके बाये हाथका खेल था। जहाज टूट जानेके कारण, चीन-सम्राट्के लिए जानेवाले उपहारोंके नष्ट हो जाने पर, स्वयं वत्ताको ही पुनः तुगलकके निकट लीट कर जानेमं प्राणोंका भय हुश्रा था, यहाँ तक कि एक कौड़ो तक पास न रहने पर भी दिक्की न जाकर उसने श्रन्य देशोंमें घूम कर भाग्य परखना ही श्रिधिक श्रच्छा सम्भा।

सम्राट् तथा उसके शासनके सम्बन्धमें फैले हुए 'चीनकी चढ़ाई' श्रादि बत्तमान-कालीन भ्रमोंको दूर करनेके श्रितिरक्त बत्ताने तत्कालीन भारतीय इतिहासकी कुछ श्रन्य बातोंपर भी प्रकाश डाला है, कुतुवउद्दीन ऐबककी दिल्ली-विजय-तिथि बङ्गालके मुसलमान गवनरोंका शासन-काल, तुग़लक वंशका तुर्क-जातीय होना, कारोमंडलतटके मुसलिम शासकोंका वृत्त और तत्कालीन भारतीय मुद्रा श्रादि विषयोंकी जानकारीके सम्बन्धमें इस विवरणसे यथेष्ट सहायता मिली है। बतुता भारतीय श्रनाजोंके भावके साथ ही साथ यदि

यहाँके मजदूरोंका दैनिक वेतन भी लिख देता तो तत्कालोन भारतीय आर्थिक इतिहासके समफनेमें और भी सुगमता होती। खैर, उसके अभावमें हमको इतनेपर ही संतुष्ट होना चाहिये।

भारतमें बहुत दिनों तक निवास करनेके कारण बत्ताके हृदयपर कुछ गहरी छाप लगी थी श्रीर यही कारण है कि श्रन्य देशोंका विवरण देते हुए भी यत्रतत्र वह उनकी एत देशीय श्रन्य वोसे तुलना कर बैठता है; इस प्रकार भारत सम्बन्धी श्रन्य बातोंकी भी बहुत कुछ जानकारी हो जातो है श्रीर श्रन्य स्थानोंकी श्रपेक्षा भूमिकामें ही उनको स्थान देना श्रिष्ठक उचित समस कर हम उन्हें यहीं लिख रहे हैं।

श्राज कलकी भाँति गंगा उस समय भी पवित्र समभी जाती थी श्रीर मरणोपरान्त हिन्दुर्श्नोंकी हिंदुर्गे इसी नदीमें डालनेकी प्रथा थी। उनको श्रपना भोजन मुसलमानोंके स्पर्शसे बचाते देखकर बतृताको श्रत्यंत ही श्राश्चर्य हुआ था: वह कहता है कि यदि छोट बच्चे भी मुसलमानोंका छुत्रा भोजन खा लेते थे तो उनको भी गोवर खिलाकर शुद्ध किया जाता था। सती होनेके लिए सम्राट्की श्राक्षा लेनी पड़ती थी श्रीर वह इसको कभी श्रस्वीकार न करता था।

भारतवासी तव साधारणतया सरसोंका तेल शिरमें डालते थे श्रीर वालोंको रेहसे धोते थे। एक दूसरेसे मिलने पर तांबूल ढारा श्रादर किया जाता था श्रीर उच्चवर्गीय पुरुषोंको पाँच पानके बीड़े दिये जाते थे। ज्वार, बाजरा श्रीर मका श्रादि मोटा श्रानाज एतहेशवासियोंका प्रधान श्राहार था श्रीर कोयलेका व्यवहार न जाननेके कारण लोग लकड़ियों द्वारा ही श्रीन प्रज्वलित कर भोजन इत्यादि बनाते थे।

राज-दर्बारमें प्रवेश करने से पहले पुरुषोंको तलाशी ली जाती थी कि कहीं कोई चाकू आदि श्रस्त्र तो नहीं छिपा हुआ है। कोई व्यक्ति, सम्राट्की आज्ञा बिना, भंडा ले डंकेपर चोट करता हुआ राहमें न चल सकता था, और बादशाहके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तिके द्वारपर नौबत नहीं भड़ सकती थी।

मालावारकं कालीकट और किलोन तथा खंबायत त्रादि अन्य वन्दर-स्थानीसे भारतीय जहाज़ सीलोन, सुमात्रा, जावा और अरब, अदन तक जाते थे। यह काठके बने होते थे परन्तु त्रानमें ट्रट जानेके भयसे काठके इन तख्तोंको कीलोंसे न ठाक कर नारियलकी बनी हुई रस्सियोंसे ही जकड़ कर बाँध देते थे। चीन जानेके लिए उसी देशके जहाज़ भारतीय बन्दर-गाहोंपर मिल जाते थे और उन्हींमें अधिक सुभीता भी होता था।

शीघगामी घोड़े यमनसे श्रौर भारवाही उत्तम घोड़े तुर्कीं सं सहस्रोंको संख्यामें श्राते थे श्रोर पाँच सौसे लेकर पाँच हज़ार दीनार तक विकते थे। मालद्वीपसे नारियलको रस्सो श्रौर कोड़ियाँ श्राती थीं। कोड़ियोंका भाव चार लाख प्रति सुवर्ण मुद्राके हिसाबसे था।

इनके ऋतिरिक्त श्रन्य छोटी छोटी वार्तोको विस्तारभयसे यहाँ नहीं लिखा है। पाठक उन्हें यथास्थान पार्वेगे।

मदनगोपाल

# शुद्धिपत्र ।

| <del>श्र</del> शुद्ध   |       | গুর                 |        | पृष्ठ      | पंक्ति           |
|------------------------|-------|---------------------|--------|------------|------------------|
| देरके                  |       | कुछ देरके           |        | ٩          | ٩                |
| परक<br>होता है         |       | होता है }           |        | 12         | 3                |
| मख़दूने जहाँ           | •••   | मख़दूमे जहाँ        | •••    | २६         | २४               |
| वर्षामें               |       | वर्षमे              |        | 33         | 3                |
| ज़िवह                  | •••   | ज़िबह               |        | <b>3</b> 4 | 19               |
| तथाया अन्य             | •••   | तथा अन्य            |        | ३९         | 38               |
| सहस्र                  | •••   | सहस्र               |        | 8 ६        | २३               |
| कुबत-उल-इसला           | ₹     | कुव्बत-उऌ∙इसऌ       | ाम     | 86         | 38               |
| प्रांत काळ             |       | प्रातःकाल           |        | ६३         | G                |
| साम्राज्ञी             |       | सम्राजी             |        | ६२         | १४,१६            |
| 'लिक'                  |       | 'मलिक'              |        | 330        | २०               |
| असके                   | •••   | अस्र                |        | 150        | Ę                |
| सुनहरी                 | •     | सुनहरे              | •••    | 121        | 30               |
| 9 0                    |       | 9 ६                 |        | १३७        | १३               |
| गन्नाती                |       | ग्रनाती             |        | १३८        | 3 14             |
| निवासी                 | •••   | निवासी )            | • • •  | 986        | 1 €              |
| तोड्कर                 | •••   | ताङ्कर              | •••    | 188        | 3 6              |
| खुदवा कर;              | •••   | खुदवा कर            | •••    | 146        | 12               |
| आरफीनका वध             |       | आरफीनके पुत्रों     | का वध  | 3 & 6      | 90               |
| कोपल                   | •••   | कोयल                | • • •  | ३६५        | 19               |
| संनिक, दास             |       | सैनिकों, दासों      | •••    | 188        | 30               |
| <b>सुक्</b> बिलके      | •••   | मुक्बिलके           | •••    | २०४        | ₹0               |
| रुक्अ (                | •••   | स्कुअ्में (ू        | • • •  | २१३        | 30               |
| आतिथ्यके सम्राट        | का    | सम्राट्के भातिः     | यका    | २१६        | २६               |
| दिलशाह                 |       | दि <b>ल्याद्</b>    | •••    | २७८        | ષ્ટ              |
| खचरावाँ 🔠              |       | खज़ <b>रावाँ</b>    | •••    | २९२        | 38               |
| उसने <sup>*</sup> उसको | •••   | इन्होंने ''' डनक    | ī      | 249        | <sup>بر</sup> ۶۰ |
| सफउदीन                 | •••   | सेफउद्दीन           | •••    | <b>343</b> | 96               |
| <b>उत्तराराधिकारी</b>  | • • • | <b>उत्तराधिकारी</b> |        | ३६२        | 18               |
| , (                    | `     |                     | # 211T | ex text    | ्य या अभे        |

इनके अतिरिक्त कुछ मात्राएँ टूट गयी हैं और नुक़ते भी छूट गये हैं, पाठक कृपया ठीक कर लें।



# इब्नबतूताकी भारतयात्रा

या

# [ चौदहवीं शताब्दीका भारत ]

# पहला ऋध्याय सिंधु-देश १—सिंधुनद

इत्नून ७३४ हिजरीमें मुहर्ग उलहरामकी पहिली तारीख-को हम सिन्धुनद' पर पहुँचे। इसका दूसरा नाम पंजाब (पंचनद) भी है। संसारके बड़े बड़े नदोंमें इसकी गणना की जाती है। नील नदीके समान इसमें भी श्रीष्मश्चतुमें बाद्द श्राती है, श्रीर मिश्र देशवासियोंकी भाँति सिन्धु देशवासियों-का जीवन भी नदीकी बाद्दपर ही श्रवलंबित है। भारतसम्राद्

<sup>(</sup>१) नदीके नामसे देशका नाम भी प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे देशका नाम तो 'हिन्द' हो गया पर नदीका नाम 'सिंखु' ही रहा।

<sup>(</sup>२) जबतक 'सिंधु' नहमें पाँचों नहियाँ नहीं मिछतीं, वह 'यंनाव' अर्थात् पंचनदके नामसे ही पुकारा जाता है। मुगल सम्राटोंके पहले केवळ 'सिंधुनद' को ही 'पंजाव' कह कर पुकारते थे, देशका नाम 'पंजाव' नहीं था। नासिर-उदीन कवाचहके 'सिन्धु' में दूबकर मरनेके पश्चात् बदाऊनी किसता है—"नासिर ठदीन दर पंजाब गरीक बहर फ़ना गरत।"

मुहम्मदशाह तुगलकका राज्य भी यहीं से प्रारंभ होता है। यहाँ पर आते ही सम्राट्के समाचार-लेखक हमारे पास आये और उन्होंने हमारे आगमनकी सूचना भी तुरन्त ही मुलतानके हाकिम कृतुब जल-मुलकके पास भेज दी। इन दिनों सम्राट्की ओरसे सरतेज' नामक व्यक्ति इस देशका अमीर था। यह सम्राट्का दास भी था और सेनाका बख्शी भी। हमारे इस प्रदेशमें आनेके समय अमीर 'सेविस्तान' नामक नगरमें था।

#### २---डाकका प्रबन्ध

सेविस्तानसे मुलतानकी राह दस दिनकी है, श्रौर मुल-तानसे राजधानी दिल्लीकी राह पचास दिनकी। श्रखबार-नवीसों (समाचारलेखकों) के पत्र सम्राटके पास डाक द्वारा पाँच हो दिनमें पहुँच जाते हैं। इस देशमें डाकको 'बरीद'' कहते हैं। यह दो प्रकारकी होती है—एक तो घोड़ेकी, दूसरी पैदलकी। घोड़ेकी डाकको 'श्रौलाक़' कहते हैं। प्रत्येक चार कोसके पश्चात् घोड़ा बदला जाता है; घोड़ोंका प्रबन्ध सम्राट-की श्रोरसे होता है।

पैदल डाकका प्रवन्ध इस भाँति होता है कि एक मीलमें, जिसको इस देशमें 'कोह' कहते हैं, हरकारोंके लिए तीन

<sup>(</sup>१) इमादुल-मुल्क सरतेज जातिका तुर्कमान था। यह सम्राट्का जामाता भी था और सेनापित भी। दक्षिणमें इसन गंगोह बहमनी द्वारा किये गये बलवेका दमन करते समय वह एक युद्धमें (सन् ७४६ हिज-रीमें) मारा गया।

<sup>(</sup>२) अरबीमें दूत, और १२ मीछकी दूरीको 'बरीद' कहते हैं। बोल-चालमें इसे डाकचौकी कहते हैं।

<sup>(</sup> ३ ) 'क्रोह' और 'कोस' एक ही शब्दके भिन्न भिन्न रूप हैं।

चौकियाँ बनी होती हैं। इनको 'दावह" कहते हैं। प्रत्येक है मोल की दूरीपर गाँव बसे हुए हैं जिनके बाहर हरकारोंके लिए वुर्जियाँ बनी होती हैं। प्रत्येक वुर्जीमें हरकारे कमरकसे बैठे रहते हैं। प्रत्येक हरकारेके पास दो गज लंबा डंडा होता है जिसमें छोरपर तांबेके घुँघ क बँघे होते हैं। नगरसे डाक भेजते समय हरकारेके एक हाथमें चिट्ठी होती है और दूसरेमें डंडा। वह अपनी पूरी शक्तिसे दौड़ता है। दूसरा हरकारा घुँघकका शब्द ख़न कर तैयार हो जाता है और उससे चिट्ठी लेकर तुरंत दौड़ने लग जाता है। इस प्रकार इच्छानुसार सर्वत्र चिट्ठियाँ भेजी जा सकती हैं। यह डाक घोड़ोंकी डाकसे भी शीघ्र जाती हैं। कभी कभी खुरासान तकके ताजे मेवे थालोंमें रखकर बादशाहके पास इसी डाक द्वारा पहुँचाये जाते हैं और भीषण अपराधियोंको भी खाट ए डाल कर एक चौकीसे दूसरी चौकी होते हुए इसी प्रकार पकड़ ले जाते हैं। जब मैं दौलतावादमें था तब सम्राट्के लिए 'गंगाजल' भी इसी प्रकार वहाँ

<sup>(</sup>१) दावह—बदाजनीने इस काब्दको 'धावा' लिखा है। इब्न बत्नाने डाकियेके डंडे और घुवँरूका जो मनोहर वृत्त लिखा है उसका एदय अब भी देहातोंके डाकखानोंमें दृष्टिगोचर हो जाता है। मसालिक उल अयसारके लेखक शहाबुद्दीन दिमिशकी बत्नाके सम-सामयिक थे। इन्होंने सिराजुद्दीन उन्न शिवलीकी ज़वानी जो डाकका वर्णन किया है, वह भी प्रायः ऐसा ही है, किंतु वह इतना अधिक लिखते हैं कि प्रत्येक चौकीपर मसजिद, ताखाब और दूकानें भी होती थीं। दौळताबादसे दिल्लीतक बड़े बड़े नगरोंके द्वार खुळने और वद होनेका समय तथा किसी असाधारण घटनाके घटित होनेका समाचार इस माँति मालूम हो जाता था कि प्रत्येक चौकीपर नगाड़े रखे होते थे, एक नगाड़ेका शब्द सुन कर दूसरा

भेजा जाता था। गंगा नदीसे दौलताबादकी राह चालीस दिनकी है।

समाचार लेजक प्रत्येक यात्रीका ब्यौरेवार समाचार लिखते हैं। ब्राकृति, वस्त्र, दास, पशु तथा हनसहन, इत्यादि—सब कुछ लिख लेते हैं। कोई बात शेप नहीं रखते।

## ३-विदेशियोंका सत्कार

श्रागे जानेके लिए जवतक सम्राट्की श्राक्षा न मिल जाय, श्रीर भोजन श्राद् श्रातिथ्यका उचित प्रबन्ध न हो जाय, तब तक प्रत्येक यात्रीको मुलतान (सिंधु प्रान्तकी राजधानी) में हो ठहरना पड़ता है श्रीर उस समयतक प्रत्येक विदेशीके पद, मानमर्थ्यादा, देश, कुल इत्यादिका ठीक ठीक झान न होनेके कारण, श्राकृति, वेश-भूषा, भृत्य, ऐश्वर्य्यादि लक्षणोंके श्राचुसार ही उसका सत्कार होता है। भारत-सम्राट् मुहम्मद्रशाह तुगलक विदेशियोंका बहुत श्रादर सत्कार करते हैं, उनसे प्रम करते हैं श्रीर उन्हें उच्च पदौपर नियुक्त भी करते हैं। बादशाहके उच्च पदस्थ भृत्य, सभासद, मंत्री काली श्रीर जामाता सब विदेशी ही हैं। उनकी श्राक्षा है कि परदेशीको मित्र कहकर पुकारो। तद्वुसार विदेशी पुरुष मित्रके ही नामसे संबोधित किये जाते हैं।

सम्राट्की वंदना करते समय मेंट देना भी आवश्यक है श्रीर यह भी सबको मालूम है कि बादशाह उपहार पानेपर उसके मूल्यसे द्विगुण, त्रिगुण मूल्यका पारितोषिक प्रदान करते हैं, अतप्य सिंधु-प्रान्तके कुछ व्यापारियोंने तो यह व्यवसाय ही प्रारंभ कर दिया है कि वे सम्राट्की चंदना करनेके लिए जानेवाले पुरुषको, सहस्रों दीनार ऋषके तौरपर

दे देते हैं, मेंट तैयार करा देते हैं, भृत्यों तथा घोड़ोंका प्रवन्ध कर देते हैं और उनके सामने भृत्यवत् खड़े रहते हैं। सम्राट्के वंदना स्वीकार करनेके पश्चात् पारितोषिक मिलनेपर यह श्रृष्ण चुकता कर दिया जाता है। इस तरहसे ये व्यापारी बहुत लाभ उठाते हैं। सिंधु पहुँचनेपर मैंने भी यहा किया और व्यापारियोंसे घोड़े, ऊंट तथा दास मोल लिये और तक्रीत निवासी मुहम्मद दौरी नामक इराकके व्यापारीसे गज़नीमें तीरों (बाणों) के फलकोंसे लदा हुआ एक ऊँट तथा तीस घोड़े मोल लिये,—क्योंकि ऐसी ही वस्तुणं बादशाहकों भेंटमें दो जाती हैं। खुरासानसे लौटनेपर इस व्यापारीने श्रपना ऋण वापस माँगा और खूब लाभ उठाया। मेरे ही कारण यह बहुत बड़ा व्यापारी बन बैठा। बहुत वर्ष पीछे यह व्यक्ति मुझे हलव नामक नगरमें मिला। उस समय यद्यपि काफ़िरोने मेरे वस्नतक लूट लिये थे, तिसपर भी इसने मेरी तिनक भी सहायता न की।

## ४--गेंडेका वृत्तान्त

सिंधुनदको पार करनेके उपरांत हमारी राह एक बाँसके बनमें होकर जाती थी। यहाँ हमने (प्रथम बार) गैंडा देखा।

<sup>(1)</sup> बगदादके निकटस्थ एक क्स्बेका नाम है।

<sup>(</sup>२) फ़ारसीमें इसको 'करकदन' कहते हैं। यह दो प्रकारका होता है— एक श्रंगवाका तथा हो श्रंगोंबाका था। द्वितीय प्रकारका पशु वैसे है तो सुमान्ना और जावाका परन्तु नहा देश तथा चटनोंबमें भी पाया जाता है। एक श्रंगवाका अब तो नहापुत्र नदीके तरपर तथा सफीका महाद्वीपमें ही पाया जाता है। श्रंग चौदह इंचसे अधिक कम्बा नहीं होता। शिर तथा श्रंग-वर्णनमें इन्न बत्ताने अश्युक्तिसे काम क्रिया

यह भीमकाय पशु कृष्ण वर्णका होता है। इसका शिर बहुत बड़ा होता है—िकसी किसीका छोटा भी होता है—; इसी लिए (फ़ारसीमें) "करकदन सर वेबदन"की कहावत प्रचलित है। हाथीसे छोटा होनेपर भी इस पशुका शिर उससे कहीं बड़ा होता है। इसके मस्तकपर दोनों नेत्रोंके मध्यमें एक सींग होता है जो तीन हाथ लम्बा तथा एक बालिश्त चौड़ा होता है। ज्यों ही गैंडा बनमें दिखाई पड़ा, त्यों ही एक सवार संमुख श्रागया। परन्तु गैंडा घोड़ेको सींग मारकर तथा उसकी जंघा चीरकर श्रीर उसे पृथ्वीपर गिराकर बनमें ऐसा लुक हुश्रा कि फिर कहीं उसका पना न लगा। इसी राहमें एक दिन फिर श्रसर (नमाज जो संध्याके चार बजे पढ़ी जाती हैं) के पश्चात् मैंने एक श्रीर गैंडेको घास खाते हुए देखा। हम लोग इसको मारनेका विचार कर ही रहे थे कि यह भाग गया।

इसके उपरान्त मेंने एक बार फिर एक गेंडा देखा। इस समय हम सम्राट्की सवारी के साथ एक बाँसके बनमें जा रहे थे। सम्राट् एक हाथीपर सवार थे और में दूसरेपर। है। फिर भी शेप देहसे तुल्ना करनेपर शिर बड़ा हा दीखता है। इस पशुका चर्म बहुत कड़ा होता है—कहते हैं कि तीक्ष्णसे तीक्ष्ण चाकू या तल्दार भी उसपर असर नहीं करती। प्राचीन कालमें इसके चर्मकी डालें बनायी जाती थीं। कौलविन महाशय लिखते हैं कि इस पशुके श्रंगके बने हुए प्याले विष या विषाक्त पदार्थ रखनेपर तुरंत फट जाते हैं; और इसके श्रंगके दसतेवाले चाकू या छुशिके निकट रखनेपर विषाक्त पदार्थके विषका प्रभाव जाता रहता है। नहीं कह सकते कि यह कथन कहाँतक सत्य है। सम्राट् बाबरने भी इस पशुका अपनी तुज़क (रोज़-नामवे) में वर्णन किया है। इस बार अभ्वारोहियों तथा पदातियोंने ग्रेरकर गैंडेको मार डाला श्रीर शिर काटकर शिविरमें ले श्राये।

# ५--जनानी (नगर)

हम दो पडाव चले थे कि जनानी नामक नगर श्रा गया। यह विस्तृत एवं रम्य नगर सिंधु नदीके तटपर बसा हन्ना है । यहाँका बाजार भी श्रत्यंत मनोहर है । 'सोमरह' जाति यहाँ प्राचीन कालसे निवास करती आयी है। लेखकोंका कथन है कि हजाज बिन युसुफके समयमें, सिंधु-विजय होने पर, इस जातिक पूर्व-पुरुष इस नगरमें आ बसे थे। मुलतान निवासी शंख रुक्न उद्दीन (पुत्र शंख शम्स-उद्दीन पुत्र शैख़ वहाउलहक़) ज़करिया क्रैशी मुक्तसे कहते थे कि उनके पूर्व पुरुष मुहम्मद इब कासिम करेशी, सिध-विजयके समय, हजाज द्वारा मेजे हुए ऐराकी (आधुनिक मैसोपोटामिया) सैन्य दलके साथ श्राकर यहाँ बस गये थे। इसके पश्चात उनकी संतानकी उत्तरांत्तर वृद्धि होती गयी। इन्हीं शैख ठक्न-उद्दीनसे मिलने-के लिए शैख बुरहानउदीन एरजने एलक्जेन्ड्रियामें मुक्ससे कहा था। इस जाति (सोमरह) के पुरुष न तो किसीके सोथ मोजन करते हैं श्रीर न भोजन करते समय इनकी श्रीर कोई देख सकता है। विवाह सम्बंध भी ये किसी श्रन्य जातिसे

<sup>(1)</sup> जनानी—इस नामके नगरका न तो अब पता चळता है और न अबुछ फज़लने ही आईने-अकबरी में कुछ उल्लेख किया है। 'सय्यमा' जाति-की राजधानी 'सामी' नामक नगर उद्घासे तीन मीलकी वृशीपर था, परन्तु उसको तो जामजूनाने बहुत पीछं बसाया है। 'सोमरह' जातिका बड़ा नगर 'मुहम्मदत्र' उद्घहके निकट उछह और सक्करके मध्यवर्त्ता देशमें, सिंधुनदके दक्षिणी तटपर, था।

नहीं करते । इस समय 'वनार' नामक सज्जन इस जातिके सरदार थे जिनका वर्णन मैं भ्रागे चलकर कर्सँगा ।

# (६) सैवस्तान ( सैहवान )

जनानी (नामक नगर) से चल कर हम 'सैवस्तान' नामक नगरमें पहुँचे। यह विस्तृत नगर महभूमिमें है जहाँ की कड़ के श्रातिरिक्त श्रन्य किसी वृत्तका चिन्हतक नहीं है। वहाँ (जनानीमें) तो नदीके किनारे ख़रवूजोंके श्रातिरिक्त कोई दूसरी चीज़ ही नहीं बोयी जाती थी, परंतु यहाँ के निवासी जुलवान (बोलचाल मशंग) श्रर्थात् कावुली मटर की रोटी खाते हैं। मछली तथा मैंसके दूधकी यहाँ बहुनायन है। नागरिक सकनकूर श्र्यात् रेग नामक मछली भी खाते हैं। कहनेको तो यह मछली है पर वास्तवमें यह जन्तु गोह

१ सैवस्तान—आजकक इसका नाम 'सेहवान' है। यह कराँचीके जिलें में एक ताल्लुका है और वहाँसे १९२ मीलकी दूरीपर स्थित है, इसकी जनसंख्या सन् १८९१ में लगभग ५००० थी। शहबाज़ नामक साधुका प्रसिद्ध मठ भी यहींपर बना हुआ है। सन् १३५६ ई० में इसका निर्माण हुआ था। लोग कहते हैं कि इस नगरका दुर्ग महान् सिकन्दरने बनवाया था। इसका प्राचीन नाम सिदिमान है। यूनानी इसी प्रकारसे इसका उचारण करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन सिन्धु-स्थान अथवा सैंघव-वनम् नामक संस्कृत नामसे विगइ कर यह नाम बना है। आर्यकालमें यहाँपर सेंघव जाति निवास करती थी। सिकन्दरने यहाँ 'साबुस' नामक राजाका सामना किया था।

र रेगमाही —यह फारसी भाषाका शब्द है। हिन्दीमें इसे बन-रोहू कहते हैं। यह स्थलीय जन्तु गोहसे मिळता जुळता है और आकारमें साँडेसे कुछ बड़ा होता है।

सरीजा होता है। इसके पूंछ नहीं होती श्रीर पैरोंके बल चलता है। बाल खोद कर इसे बाहर निकालते हैं। इसका पेट फाड कर श्राँते इत्यादि निकाल लेते हैं श्रीर केसरके स्थानमें हलदी भर देते हैं। लोगोंको इसे खाते देख मुक्के बडी घुणा हुई। (श्रतएव) मैंने इसे खाना श्रस्वीकार कर दिया। जब हम यहाँ पहुँचे तो गरमी प्रचंड रूपसे पड रही थी, मेरे साथी नंगे रहते थे श्रौर एक बडा रूमाल पानीमं भिगोकर तहबन्द (बोलचाल-तैमद) के स्थानमें बाँध लेते थे श्रीर दूसरा कंधीपर डाल लेते थे। देरके बाद इन रूमालीके सुख जानेपर इनको फिर गीला कर लेते थे। इसी प्रकार निरंतर होता रहता था। इस नगरका खतीव (जामेमस-जिद्का इमाम ) शैबानी है। उसने मुक्ते खलीका श्रमोहल मोमनीन ( मुसलमानोंके नायक ) उमर इब्न अब्दुल अज़ीज, (परमेश्वर उनपर कृपा रखे) का श्राज्ञापत्र दिखाया, जो इसके पितामहको खतीव बनाते समय प्रदान किया सया भा।

यह श्राज्ञापत्र इनके पास वंशकमानुगत दायभागकी भाँति चला श्राता है। इसके ऊर्ध्व भागमें 'हाज़ा मा श्रमरा वही श्रद्धा श्रमीरजल मोमनीन उमर बिन श्रद्धल श्रज़ीज़ बफ़लां (श्रथीत् श्रद्धा श्रमीरुल मोमनीन उमर बिन श्रद्धल श्रजीजने श्रमुकको आज्ञा दो) लिखा हुश्रा है। इसकी लेखन-तिथि सन् ६६ हिजरी है श्रीर इसपर श्रलहम् दि लिल्लाह वहदऊ (श्रथीत् घन्यवाद है उस परमेश्वरको जो एक है) लिखा हुश्रा है। खतीब कहता था कि ये शब्द स्वयं ख़लीफ़ांके हाथके लिखे हुए हैं। इस नगरमें मुक्ते शैख मुहम्मद बग़दादी नामक एक ऐसा बुद्ध व्यक्ति मिला जिसकी श्रवस्था एकसौ

चालीस वर्षसे भी श्रधिक बतायी जाती थी। यह शैख उस्मान् 'मरन्दी' के मटमें रहता था। किसी व्यक्तिने तो मुझसे यह कहा था कि चंगेज़ खाँके पुत्र हलाकू खाँद्वारा, ऋबासी वंशके श्रांतिम ख़लीफा-ख़लोफ़ा ' मुस्तश्रसम विल्लाह - के वधके समय यह पुरुष बग़दाद में था। इतनी श्रवस्था वीत जानेपर भी इसके श्रंग-प्रत्यंग खुब हढ़ बने हुए थे, श्रीर यह भलीभाँति चल फिर सकता था। 'सामरह' जातिका उपर्युक्त सरदार इस नगरमें रहता था श्रोर श्रमीर कैसर कमी भी ये दोनों सम्राटके सेवक थे श्रौर इनके श्रधीन १८०० सवार थे। 'ग्झ' नामक एक हिन्दु भी इसी नगरमें ग्हता था। गणित तथा लेखनकला विषयक इसका ज्ञान अपूर्व था। किसी अमीर (कुलीन) द्वारा इसको पहुँच सम्राट्तक हो गयी थी। उन्होंने इसका मान तथा प्रतिष्ठा बढानेके विचारसे इसको इस देशके प्रधान श्रिथकारी (हाकिम) के पद्युर नियत किया श्रीर नगाडे तथा ध्वजा रखनेकी श्राहा प्रदान की जो केवल महान श्रधि-कारियोंको ही दी जाती है। सेवस्तान तथा उसके निकटके म्थान जागीरके तौरपर दे दिये गये। जब यह श्रपने नगरमें (यहाँ) आया तो बनार श्रोर कैसरको एक हिन्द्की दासता असहा प्रतीत हुई श्रीर इन दोनोंने इसके वध करनेकी मन्त्रणाकी।

'रत्न' के नगरमें त्रानेके बाद कुछ दिन बीत जानेपर इन्होंने

१ मुस्तअसम बिलाह—यह अव्वास वशका अंतिम खलीफा था। चंगेज़लाँके पौत्र हलाकू लाँने सन् ६५६ हिजरीमें, कम्बलोंमें लपेट कर गदा-प्रहार द्वारा इसका वध कर डाला। परन्तु तारीखे खलीफामें पाद-प्रहार द्वारा इसका प्राणापहरण होना लिखा हुआ है। इसकी मृत्युके साथ ही बगदादके ख़लीफ़ाओंका ५२० वर्ष पुराना राज्य समाप्त हो गया। उससे स्वयं चलकर जागोरका निरीक्षण करनेका निवेदन किया श्रीर श्राप भी साथ साथ चलनेको उद्यत हो गये। वह इनके साथ चला गया। रात्रिको सब डेरोंमें पड़े सो रहे थे कि सहसा वन्यपशुके श्रानेका सा शब्द सुनाई दिया। इस बहानेसे इनके श्रादमियोंने शिविरमें घुसकर उसका वध कर डालाश्रीर नगर-में श्राकर सम्राद्का कोष, जिसमें १२ लाख दीनार थे, लुट

१ दीनार—सुसलमानों के भारतमें प्रथम आगमनके समय यहाँ 'दिल्लीवाल' नामक सिक्के अधिक प्रचार था। यह सिक्का 'जेतल' के बरावर होता था। तबकात नासिरीका लेखक जेतल और टंक दोनों शब्दोंको (समानवाची अथोंमें) व्यवहार करता है। सुलनान महमूदके हिजरी सन् ४१८ के सिक्कोंपर अरबी भाषामें 'दिरहम' शब्द लिखा हुआ है और संस्कृतमें 'टंक:', जिससे यह प्रतीत होता है कि यह शब्द (टंक) संस्कृतकों है. तुर्कीका नहीं जैसा कि कुल लोगोंका अनुमान है।

प्राचीन कालमें सोने, तथा चाँदीके 'टंक' १०० रसीभर होते थे, परन्तु सुलतान मुहस्मद तुगलकने एक ऐसे चाँदीके टंकका प्रचार किया था जो केवल ८० रसी भर था। ऐसा प्रतीत होता है कि इञ्नबतृता इस विशेष सिक्केको 'दिरहमी दीनार' के नामसे पुकारता था और प्राचीन साधारण चाँदीके टंक्को केवल 'दीनार' के नामसे।

मसालिक उल अवसारके लेखकका कथन है कि एक सुवर्ण टंक ३ मझ-कालके बराबर होता है। और चाँदीके टंककी ८ हदतगानियाँ भाती हैं। इसका पैमाना इस भाँति है—

> ४ फ़लोस = १ जेतल । २ जेतळ — १ सुकतानी । ४ सुकतानी = १ हरतगानी । ८ हरतगानी = १ टंक ।

इस प्रकार १ टंकमें ६४ जेतल होते थे। (पृष्ठ १२ देखिये)

लिया [ हिन्दके दस सहस्र स्वर्ण दीनार एक लाख र रौप्य दीनार ? ) के बराबर होते हैं श्रीर हिन्दका एक स्वर्ण दीनार

सम्राट् अकबरके समयका 'जेतल' एक भिन्न वस्तु था। इस समय एक रुपयेके सहस्रांशका जेतल कहते थे।

'तबकाते अकवरी' में 'स्थाह टंक' नामक एक और सिक्केंका भी हरूछेल पाया जाता है। सम्राट् मुहम्मद तुगलक दे दान-वर्णनमें किला है कि "ध्यान रखना चाहिये कि इससे यहाँ उस चाँदी के टंकसे अभिपाय है जिसमें १ दुकका (भाग) तांबेका भी होता है और यह आउ कृष्ण (स्थाह) टंकके बराबर होता है।

सम्राट् मुहम्मद तुग़लकके सिकोंमें एक ऐसा सिका भी मिला है जिसमें तांवा तथा चाँदी दोनोंका मिश्रण है। यह सिका ३२ रत्ती अर्थात् ४ माशेका है। टंक भी चारमाशेका बताया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 'स्याह टंक' से उक्त लेखकका अभिप्राय इसी सिक्टेसे था।

निष्कर्ष यह निकला कि इब्नबत्ताक समयमें भारतमें तीन प्रकारके टंक प्रचलित थे।

- १ व्वेत टंक (सफेट्टंक)—जुदू रजत (चाँदी) का १०० अथवा ८० रत्तीका होताथा। ८० रत्तीवाला 'अदली' भी कहलाता है। इञ्चबत्ता इसको सदा 'दीनार' कहकर पुकारता है और अदलीको वह 'दिरहमी दीनार' कहता है।
- २ रक्त टक ( सुर्ख टक )— ग्रुद्ध सोनेका ११२ या १०० रक्ती भर होता था। इब्नबन्ता इसको टक कहता है।
- श्रुष्ण टंक (स्याइ टंक) ३२ रत्तीका होता था; इसमें चाँदी तथा तांवा दोनोंका मिश्रण होता था। इब्नबत्ता इसका उल्लेख नहीं करता। 'दिरहम' बब्दका वह प्रयोग तो करता है परन्तु इसते उसका अभिप्राय 'हदतगानां' नामक सिक्नेसे है जो आधुनिक 'दो-अस्त्री' के बरागर होता था। इब्नबत्ता स्वयं इस सिक्केको शाम

# मु० तुगलकशाहके सिक्के, पृ० १२



तांबेका सिका,

सोनेका सिक्का, दिखी हिजरी सं० ७२७, ७२८, ७२९

दोलनाबाद, ७३० हि॰

७३१, ७३२ हिं० दौलताबाद

पीतलका सिका,

पश्चिमके २ हे स्वर्ण दीनारके बराबर होता है और 'वनार' क्ष को अपना अधिपति नियत किया। उसने अब 'मलिक फीरोज़' की उपाधि धारण की और यह सब कोष सैनिकोंमें बाँट दिया।

( सीरिया ) तथा मिश्रके दिरहमके बरावर बतकाता है और मसा-क्रिक उस्र अवसारके रचयिताकी भी सम्मति यही है।

'रुपया' शब्दका प्रचार नो सम्राट् शेरशाहके समयसे हुआ है। और इसीने विशुद्ध तांवेके सिक्षांका सर्वप्रथम प्रचार किया। इससे पहले तांवे-के सिक्षों तकमें थोड़ी बहुत चाँदी अवश्य ही मिलायी जाती थी। सम्राट् बाबर तथा बहलोल लोदी नामक पठान सम्राट्के समयमें एक टंक (कृष्ण) दो 'बहलोली' (सिक्का विशेष) के बराबर होता था और एक बहलोलीका 'बज़न' १ तोला ८ माशा ७ रसी होता था।

उस समय १ व्वेत टंक के ४० 'बहुकोटी' आते थे। सम्राट् अकबरने इसी बहुकोर्लाका नाम बदक कर 'दाम' कर दिया था।

क्ष वनार—प्राचीन ऐतिहासिकोंने 'सोमरह' तथा 'सयमा' वंशके ब्रुलान्त एक दूसरेसे इतने मिन्न लिखे हैं कि इनके सबंधमें कोई बात निश्चित रूपसे नहीं लिखी जा सकता । केवल इतना कहा जा सकता है कि अबदुल रशींद गज़नवीके राज्य-कालमें, ई० सन् १०५१ के लगभग, 'इब्ने समार' ने सोमरह वंशका राज्य स्थापित किया जो लगभभ ३०० वर्षतक स्थिर रहा । इस कालमें यह वंश कभी कभी दिलीके सम्राटोंके अधीन हो जाता था और कभी कभी स्वतंत्र । कहते हैं कि सन् १३५१ इं०में इस वंशका अंत हो गया और सप्यमा वंशका राज्य सिंधु-देशमें स्थापित हुआ । परम्तु हमको इसमें कुछ संदेह हैं । कारण यह है कि सन् १३६१ में फीरोज़ तुग़लक सिंधपर चढ़ाई करते समय वहाँपर सप्यमा वंशका राज्य होना पाया जाता है क्योंकि वहाँके अभीरका नाम जामे वर्जांक्या था । सन् १६५१ ई० में जब मुहम्मद तुग़लक सिंधु-प्रदेश पर चढ़ाई की बो उस समय उद्देमें सोमरह वंशका वर्णन आहा

परन्तु श्रव स्वदेश तथा स्वजाति दूर हानेके कारण वनार-का हृदय भयभीत होने लगा। इस कारण वह तो श्रपने सा-थियों सहित श्रपने जातिवालोंकी श्रोर चल दिया श्रौर शेष सेनाने 'कैसर कमी' को श्रपना श्रिधपति बना लिया।

इस घटनाका समाचार मिलते ही सरतेज़ इमादुलमुल्कनं मुलतानमें सेना एकत्र कर जल तथा थल, दोनों मागोंसे इस स्रोर बढ़ना प्रारंभ किया। यह सुन कर कैंसर भी सामना है। सन् १३३७ ई० में इन्न बत्ता भी सोमरह वंशका ही वर्णन करना है। परंतु कठिनता यह है कि उनके सरदारका नाम 'वनार' बताता है जो वास्तवमें 'सय्यमा' वंशका प्रथम जाम था। वगळर-नामहका लेखक सय्यमा वंशका उत्थान सन् १३३४ ई० से बतलाता है और यही ठीक मालम होता है।

सोमरह वंश सिशु देशपर बहुत समयसे शासन कर रहा था। 'स्टबमा' वंशका राज्य उस समयतक भली माँ ति स्थापित भी नहीं हुआ। था। माल्म होता है, इसी कारण इन्न बत्नाने इसका उलेख नहीं किया। सर हेनरी इलियट कहते हैं 'स्टबमा' वंशके राजा सन् १३९१ ई० मे मुसलमान हुए। परन्तु इन्नबत्नाके वर्णनसे पता चलता है कि उनकी सम्मति अमपूर्ण है; क्योंकि मुसलमान होनेके कारण ही तो 'वनार' हिन्दू 'रतन' की अधीननामें नहीं रहना चाहता था।

हमारी सम्मित तो यह है कि कुछ काल पहिलेसे ही सोमरह वंशकी शक्ति क्षीण हो चली थी, इन्नबत्ताके समयमें तो समस्त सिन्धुरेश पर मुहम्मद तुगलकका आधिपत्य था। इस वंशमें तो 'अमीर' पद भी न रह गया था। सन् १३३४ व १३५१ के विष्ठव 'सच्यमा' वंशके समयमें हुए, ऐसा समझना चाहियं और इनका हो बड़ी कठोरतासे दमन किया गया था बैसा कि बत्ता लिखता है। वैसे तो जाम बनार और जामज्नाके समयसे ही (सन् १३३३ ई॰ में) उत्तरीय सिंधु-देशसे दिल्ली सम्नाटके अधिका-

करने श्राया परन्तु पराजित हो दुर्गके भीतर बंद हो गया। सरतंजने भी वडी दढ़तासे घेरा डाल दिया श्रौर मंजनीक' लगा दी। चालीस दिन पश्चात् कैसरने चमा चाही परन्त जब त्रमाके भरोसे उसके सैनिक बाहर श्राये तो सरतेजने उनके साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया। उनका माल लुट लिया श्रौर सबका वध कर डाला। वह प्रतिदिन किसीको गर्दन काटना, किसोको खड्गसे दां ट्रक करता श्रीर किसी किसोकी खाल खिंचवा कर श्रौर उसमें भूसा भरवा कर नगरके प्राचीरपर लटकवाता जाता था। उसने बहुतोंकी यही दशा की। इन शबोंको देखकर भयके मारे हृदय काँप उठता था। उनकी खोपडियोंका नगरके मध्यम्थानमें ढेर लगा दिया था। इस घटनाके बाद ही में इस नगरमें पहुँचा श्रीर एक बड़ी पाठशालामें उतरा । मैं इस पाठशालाकी छनपर सोना था. जहाँसे यं लटकतं हुए शब दृष्टिगोचर होते थे। प्रातःकाल उठते ही इन श्रवींपर हष्टिपात होनेसे मेरा चित्त बिगड उठता था। अन्तमें में यह पाठशाला छोड़कर दूसरे मकानमें चला गया ।

रियोंको निकाल बाहर करने पर सच्यमा वंशका प्रादुभाव हो चला था परंतु सन् १३६१ ई० में तुगलक-सन्नाट् फीरोज़के सिंधु राज्यपर धावा करनेमें जामवअंबियाके समयसे ही सच्यमा वंशका राज्य स्थाया हुआ।

यह 'सोमरे' और साम या सिम्मे, प्राचीन सिन्धुरंश-निवासी गज-प्त थे। चाटुकारोंने इनको अरव एवं 'जमशेद' की सन्तान सिद्ध करनेका असफल प्रयस्त किया है। नवानगरके राना तथा लुसबेलाके नवाब अब भी जाम कहलाते हैं। कच्छ-भुजकं जारिजा राजपुत मी सिम्मे हैं।

१ मंजनीक-इसके विषयमें तीसरे अध्यायके विषय नं ०१ मे दिया हुआ नोट देखिये।

#### ७-लाहरी बन्दर

काज़ी श्रलाउलमुल्क फ़सोहुद्दीन खुरासानी काज़ी हिरात धर्मशास्त्रके क्षाता श्रीर प्रसिद्ध विद्वान थे। कुछ काल पूर्व यह श्रपना देश छोड़ बादशाह (भारत सम्राट्) की नौकरी करने चले श्राये थे। सम्राट्ने इनको सिन्धु-प्रान्तमें लाहरी नामक नगर इलाके सहित—जागीरमें दे दिया।

यह महाशय भी श्रपना दलवल लेकर सरतेज़की सहा-यता करने श्राये थे। श्रसवाब इत्यादिसे भरे हुए पन्द्रह जहाज इनके साथ सिन्धु नदमें आये थे। मैंने भी इन्हींके साथ 'लाहरी' जाना निश्चित किया।

काज़ी श्रलाउलमुल्कके पास एक जहाज़ था जिसको 'श्रहोरा' कहते थे। यह हमारे देश (मोराको) की 'तरीदा' नामक नौकाके सदश होता है, भेद केवल इतना ही है कि यह उससे श्रधिक लम्बा चौड़ा होता है। इस जहाजके श्रधं भागको सीढ़ियाँ वनाकर ऊँचा कर दिया गया था श्रीर काठके तख्त पड़े होनेसे यह बैठने योग्य भी हो गया था। दाँये बाँये तथा संमुख भृत्यादिसे परिवेष्टित हो काज़ी महोदय इसी स्थानपर बैठा करते थे।

इस नौकाको चालीस माँभी खेते थे, और इसके साथ चार छाटी छाटी डोंगियाँ भी रहती थीं—दो दाहिनी श्रोर श्रोर दो बाँई ओर। दोमें तो नगाड़े, पताका. सरमाई इत्यादि होते थे श्रीर दोमें गवैये बैठते थे। नौका चलनेके समय कभी तो नौबत भड़ती थी श्रीर कभी गवैये राग श्रलापते थे। प्रातःकालसे लेकर चाश्त (श्रर्थात् प्रातःकालीन नमाज़) के पश्चात् १० बजे भोजन करनेके समयतक इसी प्रकार गाते वजाते चले जाते थे।
माजनका समय होते ही समस्त पोतोंके एकत्र हो जाने पर
दस्तरख़्वान (वह वस्त्र जिसपर थाली इत्यादि रखकर भोजन
करते हैं) बिछाया जाता था। उस समय भी जबतक श्रलाउलमुल्क भोजन समाप्त न कर लेते थे. यह लोग इसी प्रकार
गाते बजाते रहते थे। सबके भोजनोपरान्त, स्वयं भोजन कर
ये श्रपनी डोंगियोंमें चले जाते थे। गित्र होनेपर जहाज नदीमें
खड़े कर दिये जाते थे श्रीर तटपर, श्रमीर श्रलाउलमुल्कके
सुखसे विश्राम करनेके लिए, डेरे लगा दिये जाते थे। निशाकालमें, समस्त दलबलके भोजन करने तथा इशाकी नमाज़
पढ़ने (श्रर्थात् =-१ वजे गित्र) के उपरान्त प्रत्येक प्रहरी
श्रपनी बारी समाप्ति करते समय उच्च खरसे प्रार्थना करता
था कि श्रय श्रखवन्द मुल्क (हे देश-सेव्य स्वामी) इतने प्रहर
रात्र व्यतीत हो चुकी है।

प्रातःकाल होते ही फिर नीवत भड़ने लगती और नगाड़ें वजने लगते थे। प्रातःकालीन नमाज़के पश्चात् भोजन समाप्त होनेपर जहाज चल पड़ते थे। ग्रमीर यदि नदी द्वारा यात्रा करना चाहते थे तो पोतमं श्रा बैठते थे और यदि इनका विचार स्थल-मार्गसे चलनेका होता तो सबसे श्रागे नौबत श्रीर नगाड़े होते थे और इनके पश्चात् 'हाजिब' (श्र्यात् पूर्वा उठानेवाला)। इन हाजिबोंके श्रागे छः घोड़े होते थे; जिनमें तीनपर तो नगाड़े होते थे और तीनपर शहनाई-वाले। किसी गाँव या ऊँचे स्थलपर पहुँचने पर तबले और नगाड़े बजाये जाते थे। दिनमें भोजनके समय विश्राम होता था।

इस प्रकार, मैं श्रमीर श्रला-उल-मुल्कके साथ पाँच दिन २ रहा । श्रीर श्रन्तिम दिवस हम सब लोग लाहरी 'नगर पहुँच गये।

यह सुन्दर नगर समुद्र-तटपर बसा हुन्रा है। इसीके निकट सिन्धु नद समुद्रमें गिरता है। यह नगर बड़ा बन्दर-गोह (पट्टन) है। यमन (अरबका प्रान्तविशेष), फारि-सके पोत तथा व्यापारियोंके अधिक संख्यामें आनके कारण यह नगर बहुत ही समृद्धिशाली है।

श्रमीर श्रलाउलमुल्क मुक्तसं कहते थे कि इस बन्दरसे साठ लाख दीनार करके रूपमें वसूल होता है श्रोर उनको इसका बीसवाँ भाग मिलता है। सम्राट्भी इसी प्रमाणमें श्रपने कार्यकर्ताश्रोंको इलाके देते हैं।

एक दिन में झमीर झलाउलमुल्कके साथ नगरके वाहर
(१) काइरी—श्री हंटर महोदय अपने गैज़ेटियरमें इसका नाम
छाहौरी बंदर लिखते हैं। यह अब कराँचीके जिलेमें केवल एक गाँवके
रूपमें अविश्वष्ट है और सिन्धु नदकी पश्चिमीय जाखापर जिसको दिवाछी भी कहते हैं समुद्रसे बीस मीलकी दूरीपर स्थित है। जाखाके बहुत
कुछ स्ख जानेके कारण नगर भी उजड़ गया है। परंतु इंडन-बत्नाके
समय यह सिन्धु-प्रान्तक। सबसे बड़ा बंदर समझा जाता था। आइनेअकवरीमें भी छाहरी वंदरका उलेख है। इस समय इसकी आय एक
छाख अस्सी हज़ार रुपयेकी थी। इससे मालम पदता है कि उस
समय भी यह अच्छा जाखा नगर रहा होगा। अठारहवीं झताबदीके
अंततक यहाँपर इंस्ट इंडिया कंपनीकी एक कोठी थी, इसके पश्चात
१९वीं शताबदीमें तो करांबीने हसे बिल्कुल दबा दिया। इससे
प्रथम 'देवल' बंदरकी खूब ख्याति थी। यह स्थान छाहरी बंदरसे
प भीलकी दूरीरर था। गिल्जके अनुसार छाहरी बन्दर वरांबीसे २८
मील दर है।

सात कोसकी दूरीपर तारना' (तारण?) नामक स्थल देखने गया। यहाँपर पशुक्रों तथा पुरुषोंकी ठोस पाषाणकी असंख्य टूटी मूर्नियाँ और गेहूँ चना आदि अनाज तथा मिश्री आदि अन्य वस्तुएँ भी पत्थरोंमें विखरी हुई पड़ी थीं। नगर-प्राचीर, और भवन निर्माणकी यथेए सामग्री भी फैली हुई थो। इन अग्नावशेषोंके मध्यमें एक खुदे हुए पत्थर-का घर भो था, जिसके मध्यमें एक पाषाणकी वेदी बनी हुई थी। उस वेदीपर एक पुरुषको मूर्ति थी, जिसका शिर कुछ अधिक लम्बा, और एक ओरको मुझ हुआ था और दोनों हाथ कमरसे कसे हुए थे। इस स्थानके जलाशयोंमें जल सड़

(१) तारना—जनरक सर किंगहमके अनुस्थानके अनुसार यह संदहर सिंधुकी प्राचीन राजधानी देवलके थे जो लाहरी बंदरसे केंवल पांच मालकी दूरीपर था। इसकी पुष्टि तुहफतुलअकरामसे भी होती है। उसमें लाहरी बंदरका प्राचीन नाम 'देवल' लिखा है। फ्रिक्ता तथा अबुल फज़ल 'ठहा' और 'देवल' दोनोंको एक ही नगर मानते हैं परंतु यह उनका अम है। उहा तो अलाउद्दोन ख़िलजीके समयमें स्थापित हुआ था। इसको कुछ लोग 'देवल-ठहा' कहकर पुकारते हैं (बहुत संभव है कि यह अम इसी कारण उत्पन्न हो गया हो)।

कुछ लोग 'करांची' नगरके दीपस्तंम ( Light-house ) के निकट देवलकी स्थिति बतलाते हैं परंतु यह अनुमान भी मिथ्या है। 'अलिफ़ खैला'में जुवैदाका एक कथा इस प्रकार है कि बसरासे चलकर जहाज़ द्वारा यात्रा करनेपर यह स्त्री भारतदेशके एक ऐसे नगरमें पहुँची जहाँके समस्त पुरुष तथा नृपतिगण तक पाषाणमें परिवर्तित हो गये थे। बहुस संभव है कि इस कथाके लेखकका इस वर्णनमें इसी नगरकी ओर संकत हो। वर्तमान समयमें इस नगरका सर्वथा लोप हो गया है। 'पीर-पाथो' की दरगाहके निकट यह नगर बसा हुआ था।

रहा था। यहाँपर मैंने दीवारोंपर हिन्दी भाषामें कुछ खुदा हुआ भी देखा। अमीर अला-उलमुल्क कहते थे कि इस प्रान्तके इतिहासक्रोंका ऐसा अनुमान है कि वेदी-स्थित मूर्त्ति इस भग्नावशेष नगरके राजाकी है। लोग इस समय भी इस घर को 'राज-भवन' कह कर पुकारते थे। दीवारके लेखोंसे यह पता चलता है कि इसका विश्वंस हुए लगभग एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो गये।

में श्रमीर श्रलाउलमुल्कके पास पाँच दिवस पर्यन्त रहा। इस बीचमें उन्होंने मेरा बहुत ही श्रश्विक श्रातिथ्य एवं सम्मान किया और मेरे लिये ज़ादराह (श्रर्थात् यात्राके लिये श्रावश्यक भोजन, द्रव्य इत्यादि ) भी तैयार करा दिया।

#### 

यहांसे मैं भक्कर' पहुँचा। यह सुन्दर नगर भी सिंधुनदकी एक शाखाके मध्यमें स्थित है। इसका वर्णन मैं आगे चलकर कहँगा। इस शाखाके मध्यमें एक मठ बना हुआ है जहाँपर यात्रियोंको भोजन मिलना है। यह मठ कशलुख़ांने (जिनका वर्णन अन्यत्र किया जायगा) अपने शासनकालमें निर्माण

(१) भक्तर — वर्त्तमान कालमें रोड़ी तथा 'सक्लर' के मध्यमें सिंधुनदकी धारामें बने हुए गढ़का नाम 'भक्तर' है। यह केवल गढ़ मात्र-ही है और सदासे ऐसा ही रहा होगा। गढ़ तथा सक्लरकी मध्यवर्त्ती नदीकी धारा तो २०० गज़ चौड़ी है परंतु गढ़ तथा रोड़ीकी मध्यवर्त्ती झालाका विस्तार ४०० गज़से कम न होगा। यह द्वितीय शाला बहुन गहरी है।

हमारा अनुमान यह है कि इन्न-बत्ताके समयमें आधुनिक सक्खर-का नाम ही भक्खर रहा होगा। रोढी नामक नगरकी स्थापना १२९७ हि० कराया था। इस नगरमें में इमाम अब्दुक्षाहनफ़ी, नगरके काज़ी अब्-हनीफ़ा और शम्स-उद्दीन मुहम्मद शीराज़ीसे मिला। अन्तिम महाशयने मुक्तको अपनी अवस्था एक सौ बीस वर्षकी बतायी।

#### ६--- अञ्चा

भक्षरसे चलकर में अचह' (अञ्चा) पहुँचा। यह बड़ा नगर भो सिन्धु नदपर बसा हुद्य। है। यहाँके हाट सुन्दर तथा मकान दढ़ वने हुए हैं।

इस समय यहाँ के सर्वांच्च श्रिष्ठिकारी (हा किम) प्रसिद्ध पराक्रमी तथा दयावान सञ्यद जलालउद्दीन केजी थे। घनिष्ठ मित्रता हो जानेके कारण में इनसे बहुधा मिला करता था। दिल्लीमें भी हम दोनों फिर मिले। सम्राटके दौलताबाद चले जाने पर यह महाशय भी उनके साथ वहाँ चले गये थे। जाते समय, श्रावश्यकता पड़ने पर, श्रपने गाँवोंको श्राय भी व्यय करनेकी मुक्ते श्राङ्का दे गये। पर श्रवसर श्रा पड़ने पर मैंने केवल पाँच सहस्र दीनार ही व्यय किये।

मे होनेके कारण उधरका तो विचार हो त्याग देना चाहिये। यहींपर (सक्बरमें) तारीज़ (इतिहास) 'मअमूमी' के लेखक मीर मुहम्मद मअसूम भक्करीकी समाधि एवं मीनार है। ऐसा प्रतीत होता है कि बतुताने 'भक्कर' नामक गढ़ तथा ''सक्बर'' नामक नगर दोनोंको एक ही समझ कर यह लिखा है कि सिन्धु नदकी शाखा इसके बीचसे होकर जाती है। वर्षमानकालीन गढ़से सटकर उत्तरकी ओर बने हुए ख्वाजा ज़िज़रके (नामसे प्रसिद्ध) मठको ही कशल ख़ाने बनवाया होगा।

(१) अवह, उछह--अब यह नगर मुकतानसे सत्तर मीढकी दूरी-\_पर, भावलपुर राज्यमें, 'पञ्चनद' के तटपर बसा हुआ है। (पृ० २२ देखी) इस नगरमें मैं सय्यद जलालउद्दीन' श्रलवीकी सेवामें भी उपस्थित हुआ और उन्होंने कृपा कर मुक्तको अपना ख़िरका (चोगा) प्रदान किया।

इनका दिया हुन्ना ख़िरका ( चोगा ), हिन्दू डाकुन्नों द्वारा समुद्रयात्रामें लूटे जानेक समयतक, मेरे पास रहा।

#### १०-- गुलतान

जचहसे चलकर में सिन्धु-प्रान्तकी राजधानी—मुलतान'
—श्राया। इस प्रान्तका गवर्नर (श्रमीर-उल-उमरा) भी इसी
नगरमें रहता है।

प्राचीन कालमें पंजाबकी पाँचों निर्धां ऊठाके पास सिन्धुनदसे मिछती थीं परन्तु इस समय चालीस मीळ नीचेकी ओर मिट्टन-कोटके पास मिछती हैं। मध्यकालमें यहाँ यौधेय नामक राजपून जानि निवास करनी थी !

श्रीकिनगहम साहबके मतसे यह नगर एछेक्ज़िण्डर द्वारा बसाया गया था । नासिर-उदीन कथाचहके समयमें यह सिन्धु-प्रान्तर्की राजधानी थी ।

बुखारा और गीलानके सम्यद यहाँ बसे हुए हैं। सम्पद जलाल-बुखारी तथा मान्द्रम जहानियाँकी समाधियाँ भी यहाँ ही बनी हुई हैं परन्तु वे चित्ताकर्षक न होनेके कारण दर्शन योग्य नहीं हैं। समाधि-द्वारपर इनके कालनिर्णायक पद (शेर) भी लिखे हुए हैं, जिनसे पता चलता हैं कि बत्ताके आगमनके समय श्री मान्द्रम जहानियाँकी अवस्था २० वर्षकी थी। उनके दादा श्री जलाल-उद्दीनका देहावसान बहुत दिन पहिले हो चुका था।

- (१) यह जलाल उद्दीनके पोते थे। इन्होंने ही फीरोज तुगकका जाम वर्जवियासे सन् १३६१ में सन्धि कराबी थी।
- (२) मुख्तान बहुत प्राचीन नगर है। सिकंदरके भारतमें आनेके समय यह नगर 'माईन्स' जातिकी राजधानी था। जनरख

नगर पहुँचनेसे दस कोस प्रथम एक छोटी परन्त गहरी नदी पड़ती है जिसे नार्वोकी सहायता बिना पार करना श्रस-कनिंगहम माहबकी सम्मतिमें 'सूर्थ-भगवान्' के मंदिरके कारण इसकी श्रसिद्धि हुई। सन् ६४१ ई० में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन संग जब भारतमें भाषा तो उस समय भी इस मंदिरका अस्तित्व था और बह पाँच मीलके घेरेमें बसा हुआ था। बिखादुरी भी (८७५ ई० में ) इस मूर्तिका वर्णन करते हुए लिखता है कि समस्त सिंधु-प्रान्तके यात्री यहाँ आकर सिर तथा दाढ़ी इत्यादि मुँडा मंदिरकी परिक्रमा करते हैं । अबुजैद तथा मसऊदीने भी ("२० ई०) में इसका वर्णन किया है। इब्न हौकल (९७६ ई०) का कथन है कि एक पुरुषाकार मृतिं वेदीपर बनी हुई थी। इसकी आँखों में हीरे करो हुए थे और शरीर रक्त चर्मसे आच्छादित था। यह पता नहीं चलता कि यह मूर्ति किस वस्तुसे बनायी गयी थी । इब्न-हौकलके कुछ कारू पश्चात 'करामतह' ने इस नगरको जीत लिया और मृति तोडकर उस स्थान में एक मसजिद बनवा दी। अबूरिहानके समय यह मूर्ति न थी । औरंगज़ेबके राज्यकाळमें एक फ्रांसीसी यात्री यहाँ आया था और उसका भी इस मूर्तिके संबंधमें दिया हुआ वर्णन इब्न हौकलके वर्णनसे ठीक मिलता है, परन्तु लोग कहते थे कि भौरंगज़ेवने मंदिर नोड़कर किछेमें मसजिद बनवा दी है । सिक्खकालमें मलराजके समय यह मसजिद मुळतानके घेरे जानेपर, मैराजीनके काममें लायी जाती थी और अग्नि-लग जानेके कारण एक दिन उड्गर्या । जनरल करिंगहम साहबने इसके खंडहर (सन् १८५३ में ) ख़द्वा कर देखे थे और वह गढ़के मध्य-भागमें मिले जिससे पश्चिमीय यात्रियों के इस कथनकी पुष्टि होती है कि मंदिर बाज़ारके मध्यमें बना हुआ था। बहुत संभव है कि नगरसे पाँच मील दूर बनेहुए वर्त्तमान 'सूर्यकुंड' का इस मंदिरसे कुछ संबंध हो।

इस नगरमें शाह रुक्न आलमकी समाधि भी बनी हुई है। कहा जाता है कि गंबासउदीन तुग़लकने यह अपने लिए बनवायी थी परंतु मुहम्मद-

म्भव है। यहींपर पार जानेवालोंकी तथा उनके माल श्रस-बाबकी जाँच पडताल होती हैं। पहिले तो प्रत्येक व्यापारीके मालका चौथाई भाग कर-रूपमें लिया जाता था श्रीर प्रत्येक घोडेके पीछे सात दीनार देने पडते थे, परन्तु मेरे भारत-श्रागमनके दो वर्ष पश्चात् सम्राटने यह सभी कर उटा लिये। श्रःबास वंशीय खलीफाका शिष्यत्व स्वीकार कर लेनेके पश्चात् तो उथ्र' श्रीर जकातके श्रितिरिक्त कोई कर ही नहीं रह गया। शाह तुगळकने इसे शाहरूक्त आलमको प्रदान कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इडनबतुताने नगरमे दस मील पहिले जिस नदीको पार करनेका उलेख किया है वह 'रावी' थी। यदि रावी, चिनाव और झेलम इन तीनों नदियोंको पार करता तो छोटी नदी न लिखता । सन् ७१४ई० में महम्मद कासिम सक्कीके मुश्तान-विजय करनेके समय व्यास नदी इस जिलेके दक्षिण-पूर्व कोणमें बहती थी और रावी नदी जिलेके नीचे नगरके बीचसे जाती थी। तैमूरके समयतक रावी नदी नगर तथा किलेके दोनों ओर बहती रही । कुछ लोगोंके मतमें महाराज श्रीकृष्ण बंदके पुत्र साँबका कुछ-रोग भी इसी स्थानपर सुर्यकी उपासनाके कारण जाता रहा था। इस मंदिर-की स्थापना भी उन्हींके समयमें शाकद्वीपी बाह्मणों द्वारा यहाँपर हुई और सूर्य-पूजा भारतमें प्रचलित हुई। सिकन्दरने भी भारतमें इसी स्थान तक विजय की थी। इसके प्रश्नात् वह सिन्धुकी ओर चला आया।

- (१) उन्न यह एक कर है, जो दी के बराबर होता है। मुसल-मान राज्यमें वस्तुओं का दी भाग अथवा उसका मुक्य सर्कारी ख़ज़ानेमें जमा होता था। इसे उन्न कहते थे। सन्नाट द्वारा किसी पुरुषको नक़द रुपया उपहार स्वरूप मिलने पर भी उसका दी भाग काट कर होष दी ही वास्तवमें उसको दिया जाता था।
- (२) 'ज़कात'— मुसलमान धर्मानुसार समस्त व्यय करनेके डपरांत रोप आयमें से हैं वाँ माग दान करना पड़ता है। यह जकात कहळाता

मेरा श्रसवाब वैसे तो वहुत दीखता था परन्तु उसमें था कुछ नहीं, श्रतपव मुभे बड़ी चिन्ता हो रही थी कि कहीं कोई खुलवा न दे। ऐसा होने पर तो सारा भरम ही खुल जाता। मुलतानसे कुनुब-उल-मुल्कके एक सेनानायकको यह श्रादेश देकर भेज देनेके कारण कि मेरा सामान खुलवाया न जाय, मेरा सामान किसीने छुशा तक नहीं श्रीर इस कारण मैंने ईश्वरको बार वार धन्यवाद दिया।

हम गतभर नदीके किनारे ही टिके रहे। प्रातःकाल होते दी 'दहकाने-समरकन्दी' नामक सम्राद्का प्रधान डाक-श्रिष्टिकारी तथा श्रम्भवार-नवीस मेरे पास आया। मैं उससे मिला श्रीर उसीके साथ मुलतानके हाकिमक पास, जिनको कुतुब-उल-मुल्क कहते थे, गया। यह बड़ं विद्वान पत्नं धनाळा थे श्रीर इन्होंने मेरा बहुन श्रादर-सत्कार किया। मुक्ते देखते ही खड़े हो गये, हाथ मिलाया श्रीर श्रपने बरावर स्थान दिया। मैंने भी एक दास, एक घोड़ा श्रीर कुछ किशमिश, बादाम उनकी भेट किये। ये दोनों मेवे इस देशमें उत्पन्न नहीं होते—खुरासानसे श्राते हैं—इकी कारण इनकी भेट दी जाती है।

यह श्रमीर महोदय फर्श विछे हुए बड़ेसे चव्तरेपर बैठे हुए थे। 'सालार' नामक नगरके काज़ी श्रीर 'ख़नीब' — जिनका नाम मुक्त स्मरण नहीं रहा, इनके पास बैठे हुए थे। इनके वाम तथा दाहिनी श्रोर सेनाक नायक बैठे थे श्रीर पीछेकी श्रोर सशस्त्र सैनिक खड़े थे। सामने सैन्य-संचालन होता था। बहुतसे धनुष भी यहाँपर पड़े हुए थे जिनको खींचकर कोई कोई मनचले पदाति श्रपनी श्रूरता दिखाते को पुड़-है। परन्तु समस्त व्यय करनेके बाद यदि किसी व्यक्तिके पास ४० ६० श्रा इससे कुछ कम धन शेव रह जाय तो कुछ भी जकातमें नहीं देना पड़ता है

सवारों के लिए दौड़कर बर्छेंसे छेदने के निमित्त दीवार में एक छोटासा नगाड़ा रखा हुआ था। घोड़ा दौड़ा कर भाले की नोकपर उठा कर ले जाने के लिए एक अंगूठी लटक रही थी। घोड़ा दौड़ा कर चौगान खेलने के लिए एक गेंद भी पड़ा हुआ था। इन कार्योमें हस्त-लाघव, तथा कुशलता प्रदर्शित करने-पर ही प्रत्येककी पदोन्नति निर्मर थी।

मेरे उपर्युक्त विधिसे कुतुब-उल मुल्कका श्रमिवादन करने पर उन्होंने मुक्तका शैख ठक्न-उद्दीन कुरैशीके परिवारके साथ नगरमें रहनेकी श्राज्ञा दी। यह परिवार हाकिमकी श्राज्ञा बिना किसीका श्रपने यहाँ श्रतिधि कपमें नहीं रहने देता था।

इस समय इस नगरमें अन्य बहुतसे ऐसे अद्धेय बाह्य पुरुष भी ठहरे हुए थे जो सम्राटकी सेवामें दिस्ती जा रहे थे। इनमें तिरमिज़के काज़ी खुदाबंदज़ादह कन्नामउद्दीन ( और उनका परिवार), उनके भ्राता इमादउद्दीन, जियाउद्दीन तथा बुरहान उद्दीन, मुवारकशाह नामक समरक़न्दक एक धनाह्य व्यक्ति, अखबगा बुखाराका एक अधिपति, खुदाबन्दज़ादहका भानजा मिलक जादा, और बदर-उद्दीन एम्साल मुख्य थे। प्रत्येकके साथ इष्टमित्र तथा दास आदि अन्य पुरुष भी थे।

मुलतान पहुँचनेके दो मास पश्चात् सम्राट्का हाजिब (पर्दा उठानेवाला) श्रौर मिलक मुहम्मद हरवी कोतवाल तीन दासोंके साथ खुदावन्दजादह कवाम-उद्दीनकी श्रभ्यर्थना-को श्राये। खुदावन्दजादहकी पत्नीके श्रभागमनके निमित्त राजमाता मखुद्वे जहाँ (जगत् सेव्या) ने इनको खिलश्चत सहित भेजा था। श्रौर इन्होंने खुदावन्दजादह श्रौर उनके पुत्रोंको सरापा भेट किये। मैंने अखुवन्देश्रालम (संसारसेव्य) श्रर्थात्

सम्राट्की सेवा करनेका विचार प्रकट किया ( सम्राट्को यहां पर इसी नामसे पुकारते हैं )।

बादशाहका श्रादेश था कि यदि खुरासानकी श्रोरसे श्राने वाले किसी व्यक्तिका इस देश (भारत) में ठहरनेका विचार न हो ता उसको यहाँसे श्रागे न बढ़ने दिया जाय। इस देशमें ठहरनेका विचार प्रकट करनेके कारण काज़ी तथा सालीको बुला मुक्तसे एक श्रहदनामा लिखवा लिया गया: परन्तु मेरे कुछ साथियोंने दस्तख़त करना श्रस्वीकार कर दिया। इन कार्योंसे निपट मैंने दिक्लीको प्रस्थान करनेकी तैयारी प्रारंभ कर दी। मुलतानसे दिल्लीतक चालीस दिनका मार्ग है श्रीर बीचमें बराबर श्राबादी चली गयी है।

#### ११--भोजन-विधि

हाजिय (पर्देदार) श्रीर उसके साथियोंने खुदाबन्द ज़ादहके भोजनका प्रबन्ध मुलतानसं ही कर लिया था। इन लोगोंने बीस रसोइये साथ ले लिये थे, जो एक पड़ाव श्रागे चलते थे श्रीर खुदाबन्दज़ादहके वहाँ पहुँचनेके पहिले ही भोजन तैयार हो जाता था।

जिन पुरुषोंका मैंने ऊपर वर्णन किया है वे सब टहरते तो पृथक पृथक देरोंमें थे परन्तु भोजन खुदावन्दज़ादहके साथ एक ही दस्तरख़्वान (भोजनके नीचेका वस्त्र) पर करते थे। मैं केवल एक बार इस भोजमें सम्मिलित हुआ। भोजनका कम इस प्रकार था। सर्व प्रथम तो बहुत पतली रोटियाँ आती थीं जिनको चपाती कहते हैं और वकरीको भून कर उसके चार या पाँच टुकड़े प्रत्येकके संमुख धरते थे। इसके पश्चात् धीमें तली हुई राटियाँ (पूरियाँ) आती थीं और इनके मध्यमें

'हलुआ साबूनिया' भग होता था। प्रत्येक टिकियाके ऊपर 'ख़िश्तो'नामक एक प्रकारकी भीठी रोटी रखते थे, जो आटा, घी तथा शर्करा द्वारा तैयार की जाती है। इसके पश्चात् चीनी-की रकावियोंमें रखकर कृलिया (सूप रसयुक्त मांस) लाते थे। यह मांसविशेष घी, प्याज तथा श्रद्धक आदि पदार्थ डालकर बनाया जाता है। इसके पश्चात् 'समोसां आता था—यह बादाम, पिस्ता, जायफल, प्याज तथा गरममसाले मांसमें मिला कर रोटियोंमें लपेट घीमें तल कर तैयार किया जाता है। प्रत्येक पुरुषके सम्मुख ४-५ समोसे रक्खे जाते थे। इसके पश्चात् घीमें पके हुए चावल आते थे ओर उनपर मुर्गका मांस हाना था। इसके श्रनन्तर लुक़ीमात श्रलक़ाज़ी अर्थात् हाश्मी नामक पदार्थ आता था और इसके श्रनन्तर क़ाहरिया लाते थे।

मोजन प्रारम्भ होनेके पहले हाजिय दस्तरख़्यानपर खड़ा हो जाता है श्रीर वह तथा एकत्र हुए सभी पुरुष सम्राट्की अभ्यर्थना करते हैं। इस देशमें खड़े होकर शिरको रक्क्ष्र (नमाज़ पढ़ते समय हाथ बाँधकर शिरको श्रागेकी श्रोर मुकानेकी मुद्रा) की भाँति नीचे मुका कर श्रम्यर्थना की जातो है। इसके पश्चात् दस्तर-ख़्यानपर वैठते हैं। भोजनके पहले सोने, चांदो श्रथवा काँचके प्यालोंमें गुलावका शरबत पिया जाता है जिसमें मिश्री मिली होता है। इसके पश्चात् हाजिबके 'बिस्सि- [ल्लाह' कहने पर भोजन प्रारम्भ होता है। फिर फ़िक्क़ाश्र' के प्याले श्राते हैं। उसको पान कर लेनेके श्रनन्तर पान-सुपारी

<sup>(</sup>१) फिक्काअ — यह एक प्रकारकी मिद्रा होती है। फ़ारसी भाषाका शब्दकोष देखनेसे पता चळता है कि यह अनार तथा अन्य फर्कों के अर्कसे तैयार की जाती थी।

श्राती है श्रोर फिर हाजिबके बिस्मिल्लाह कहने पर सब उठ खड़े होते हैं श्रोर भोजन शुरू होनेके पहलेकी तरह फिर श्रभ्यर्थना की जाती है। इसके पश्चात् सब विदा होते हैं।

# दूसरा ऋध्याय

# मुलतानसे दिह्लीकी यात्रा

## (१) त्रबोहर

क्कालतानसे चलकर हम श्रबोहर नामक नगरमें पहुँचे जो (वास्तवमें ) भारतवर्षका सर्व-प्रथम नगर है। छोटा होनेपर भी यह नगर (बहुत) रमणीक है श्रोर मकान भी सुन्दर बने हुए हैं। नहरों तथा वृक्षोंकी भी यहाँ बहुतायत

<sup>(</sup>१) अबोहर—'इडनबत्ता' इस नगरकी स्थित मुलतान और पाकपट्टनके मध्यमें अजोधनसे तीन पड़ाव मुलतानकी ओर बताता है, जो आधुनिक फीरोज़पुर जिलेकी फाज़लका नामक तहसीलमें हैं। यह वास्तवमें पाकपट्टन और सिरसेकी सड़कपर 'पाक-पट्टन' से ६० मील (अर्थात् तीन पड़ावकी दृशे) पर दिलीकी ओर दक्षिणीय पक्षाब रेलवेपर स्थित है। इडनबत्ताको समुद्री डाकुओंने मालाबार तटपर लट्ट लिया या और उसी समय इसका इस्तलिखित यात्रा-विवरण भी जाता रहा था। आधुनिक विवरण तो उसने २५ वर्ष उपरान्त अपनी स्मृतिक आधार-पर लिखवाया है। इसीलिये कहीं कही नगरोंकी स्थित अमवश आगे पीछे हो गयी है। यहाँपर भी इसी कारणसे यह नगर 'दिलीकी ओर तीन पड़ाव' लिखनेके स्थानमें 'मुलतानकी ओर' लिख दिशा गया है। इसी मकारसे इन्नबत्ताने इसी स्थलके दुर्गम पर्वतोंमें हिन्दुओंका निवासस्थाम

है। अपने देशके वृज्ञोंमें तो हमको केवल 'वेर' हो दीख पडा, परन्तु उसका फल हमारे देशके फलोंसे । कहीं अधिक बड़ा श्रीर सुस्वादु था; श्राकारमें वह माजू-फलके बराबर था

# (२) भारतवर्षके फल

इस देशमें 'श्राम'' नामक एक फल होता है जिसका वृद्ध होता तो नारंगीकी भाँति है परन्तु डीलमें उससे कहीं श्रधिक बड़ा होता है श्रोर पत्ते खूब सधन होते हैं; इस वृद्धको छाया खूब होती है परन्तु इसके नीचे सानेसे लोग श्रालसी हो जाते हैं। फल श्रधांत् श्राम 'श्रालू बुख़ारे' से वड़ा हाता है। पकनेसे पहले यह फल देखनेमें हरा दीखता है। जिस प्रकार हमारे देश (मोराकां) में नीबू तथा खट्टेका श्रचार बनाया किस दिया है परन्तु अगेहरके पास तो दो दो सौ शिलकी दूर्शतक भी कोई पर्वत नहीं है। सम्भव है कि रेतके पर्वतोंमें ही किसीने हिन्दुओंका बास बतुताको बतका दिया हो।

भवोहरमें पुराना गढ़ भी बना हुआ है। इब्नबनूताके समयसे कुछ ही काल पहिले अबोहरके तिलोंडी नामक स्थानविशेषमें यहीं राजपूतोंके वंशज राजा रानामळ (रणमल) का निवासस्थान था, जिसको पुत्री सालार रजव भर्थात् मुहम्मद तुगलक (सम्राट्) के चाचा को व्याही गयी थी। भौर उसके गर्भसे फ़ीरोज़शाह तुगलक उत्पन्न हुआ। उस समय अबोहरमें सम्राट् भळाउद्दीन खिलजीकी भोरसे सिराज भफ़ीफ़का चाचा 'अमलदार' था। इससे भी यही प्रतीत होता है कि अबोहर उन दिनोंमें अवश्य ही प्रसिद्ध नगर रहा होगा।

9 'लुक्मा न रवद ज़ेर गर अचार न याची' अमीर खुसरोकी इस उक्तिसे भी इस कथनकी पुष्टि होती है। खुसरोका देहाँत हिजरी सन् ७२५ में अर्थात् बत्ताके भारत आनेके ९ वर्ष पहिले होगवा था। जाता है, उसी प्रकार कच्ची दशामें पेड़से गिरने पर इस फलका भी नमक डालकर लोग श्रचार बनाते हैं। श्रामके श्रतिरिक्त इस देशमें श्रद्भक श्रोर मिर्चका भी श्रचार बनाया जाता है। श्रचारको लोग भोजनके साथ खाते हैं; प्रत्येक ग्रासके पश्चात् थोड़ा सा श्रचार खानेकी प्रथा है। ख़रीफ़में श्राम पकनेपर पीले रंगका हो जाता है श्रीर सेवकी भाँति खाया जाता है। कोई चाकूसे छील कर खाता है तो कोई यों हीं चूस लेना है। श्रामकी मिठासमें कुछ खट्टापन भी होता है। इस फलकी गुठली भी बड़ी होती है। खट्टेकी भाँति श्रामकी भी गुठली बो देनेपर चूच फूट निकलता है।

कटहल—(शकी; वरकी) इसका वृत्त वड़ा होता है: पत्ते अखरोटके पत्तोंसे मिलते हैं और फल पेड़की जड़में लगता है। धरातलसे मिले हुए फलको वरकी कहते हैं। यह खूब मीठा और सुस्वादु होता है। ऊपर लगनेवाले फलको चकी कहते हैं। इसका आकार वड़े कद्दूकी तरह और छिलका गायकी खालके सहश होता है। खरीफमें इसका रंग खूब पीला पड़ जाने पर जब लोग इसको तोड़ते हैं तो प्रत्येक फलमें खीरेके आकारके १०० या २०० कोये निकलते हैं। कोयोंके मध्यमें एक पीले रंगकी भिल्ली होती है। प्रत्येक कोयेके भीतर वाक़लेकी भाति गुठली होती है, भूनकर या पकाकर खानेसे इसका स्वाद भी वाक़लेका सा प्रतीत होता है।

वाक़ला इस देशमें नहीं होता । लाल रंगकी मिट्टीमें द्या . कर रखनेसे यह गुठिलयाँ अगले वर्षतक भी रह सकती हैं। इसकी गणना भारतवर्षके उत्तम फलोंमें की जाती है।

तेंदू — आवनृसके पेड़का फल है। यह रंग और आकारमें े ख़ुवानीके समान हाता है। यह बहुत ही मीठा होता है। जम्मू—(जामुन) इसका पेड़ बड़ा होता है। फल ज़ैतून को भाँति होता है। रंग कुछ कलौंस लिये होता है श्रीर इसके भीतर भी जैनूनकी सी गुठली होती है।

नारंगी—(शीरीं नारंज) इस देशमें बहुत होती है। नारंगियाँ अधिकतया खट्टी नहीं होतीं। कुछ कुछ खटास लिये, एक प्रकारकी मीठी नारंगियाँ मुक्ते बड़ी प्रिय लगती थीं श्रीर मैं उनको बड़े चावसे खाया करता था।

महुआ'—इसका पेड़ बहुत वडा होता है। पत्ते भी अखरोटके पत्तों की भाँति हात है, केवल उनके रंगमें कुछ ललों ही और पीलापन अधिक होता है। फल छाटे आल बुखारे के समान होता है और बहुत मीठा होता है। प्रत्येक फलके मुख पर एक छाटा किशमिशकी माँति मध्यमें दाना होता है, जिसका स्वाद अंग्रुरका सा होता है। इसके अधिक खानेसे सिरमें दर्द हो जाता है। सूख जाने पर यह अक्षीरके समान हो जाता है और में अंजोरके स्थानमें इसका ही सेवन किया करना था। अंजीर इस देशमें नहीं होता। महुएके मुखपरके दूसरे दानेकों भी अंग्रुर कहते हैं। भारतमें अंग्रुर बहुत ही कम होता है। दिक्की तथा अन्य कितपय स्थानोंके अतिरिक्त शायद ही कहीं होता हो। महुएके पेड़ सालमें दो वार फलते हैं। इसकी गुठलीका तेल निकाल कर दीपोंमें जलाया जाता है।

कसेहरा (कसे रू) धरतीसं खादकर निकाला जाता है। यह कसतल (फल विशेष) की भाँति होता है और बहुत मीडा होता है।

१ 'बत्ता' महुएके फूळ और फळमें भेद न समझ सका। जिसको उसने अंगूरके समान लिखा है वह वास्तवमें फूल है। उसके गिर जानेपर फळ निकलता है।

हमारे देशके फर्लोमेंसे अनार भी यहाँ होता है और वर्शमें दो बार फलता है। माल-द्वीपसमूहमें श्रनारके पेड़में प्रेने बारहो महीने फल देखे।

## (३) भारतके अनाज

यहाँ सालमें दो फ़सलें होती हैं। गर्मी पड़ने पर वर्ष होती हैं और उस समय ख़रोफकी फ़सल बायी जाती है। यह फसल बांनेके ६० दिन पीछे काटी जाती है। अन्य अनाजोंके अतिरिक्त इसमें निझलिखित अनाज भी उत्पन्न होते हैं—कज़र,' चीना, शामाख़ अर्थात् साँवक जो चीनासे छाटा होता है और विरक्तों, साधुओं, संन्यासियों तथा निर्धनोंके खानेके काममें आता है। एक हाथमें खुप और दूसरे हाथमें छोटी छड़ी लेकर पीदेकों भाइनेसे साँवकके दाने (जो बहुतही छोटे होते हैं) सूपमें गिर पड़ते हैं। धूपमें सुखा कर काठकी ओखली में डालकर कुटनेसे इनका छिलका पृथक् हो जाता है और भीत-रका श्वेत दाना निकल आता है। इसकी रोटी भी बनायी जाती है और खीर भी पकाते हैं। भैंसके दूधमें इसकी बनी हुई खीर रोटीसे कहीं अधिक स्वादिष्ट होती है। मुभे यह खीर बहुत विय थी, और मैं इसको बहुधा पका कर खाया करता था।

माश -( फ़ारसी भाषामें मूँगको कहते हैं ) यह भी मटर-की एक किस्म है। परन्तु मूँग कुछ लंबी और हरे रगकी होती है। मूँग और चाबलका कशरी (खिचड़ी) नामक भोजन

<sup>(</sup>१) कज़रु—आइने-अकबरोमें इसका नाम कदरं और कुदरम लिखा है। जनसाधारण इसको कोदो कहते हैं। मुफ्त शिक्षा पाकर भी जिसको कुछ न आया हो उसे हिन्दीकी कहानतमें कहते हैं कि 'कोदो देकर पढ़ा है।' अर्थात् पढ़ाईपर कुछ भी खर्च नहीं किया।

विशेषतः बनाया जाता है। जिस प्रकार हम।रे देश (मोराको) में प्रातःकाल निहारमुख (सर्व-प्रथम) हरीरा लेनेकी प्रथा है, उसी प्रकार यहाँपर लोग घी मिलाकर खिचड़ी खाते हैं। लोभिया—यह भी एक प्रकारका वाकला है।

मोठ—यह श्रनाज होता तो कज़रुके समान है परन्तु दाना कुछ श्रधिक छोटा होता है। चनेकी भाँति यह श्रनाज भी घोडों तथा बैलोंको दानेके रूपमें दिया जाता है। यहाँके लोग जौको इतना बलदायक नहीं समभते: इसी कारण चने श्रथमा माठको दल लेते हैं श्रीर पानीमें भिगोकर घोड़ोंको खिलाते हैं। घोड़ोंको मोटा करनेके लिए हरे जौ खिलाते हैं। प्रथम दस दिन पर्यन्त उसको प्रतिदिन तीन या चार रक्तल (१३ सेर = ३ रक्तल) घो पिलाया जाता है। इन दिनोंमें उससे सवारी नहीं ली जाती, श्रीर इसके पश्चात् एक मासतक हरी मूँग खिलाते हैं। उपर्युक्त श्रनाज खरीक्की फसलके थे। इसके श्रितरिक्त तिल श्रीर गन्ना भी इसी फसलमें बोया जाता है।

ख़रीफकी फसल बोनेके ६० दिन पश्चात् घरतीमें रबीकी फसलका श्रमाज —गेहूँ, चना, मसरी, जौ इत्यादि बो दिये जाते हैं। यहाँकी घरती सब श्रच्छी श्रीर सदा फूलती फलती रहती है। चावल ता एक वर्षमें तीन बार बोया जाता है। इसकी उपज भी श्रम्य श्रमाजोंसे कहीं श्रिधिक होती है।

#### (४) अबी बक्खर

श्रवोहरसे चलकर हम एक जंगलमें पहुँचे जिसको पार करनेम एक दिन लगता है। इस जंगलके किनारे बड़े बड़े दुगंम पहाड हैं, जिनमें हिन्दुश्लोंका वासस्थान बना दुश्ला है। इनमेंसे कुछ लोग डाके भी डालते हैं। हिन्दू, सम्राटकी ही प्रजा है और उन्हींकी अनुक्रम्याके कारण गाँवोंमें मुसलमान हाकिमोंकी अधीनतामें रहते हैं। बादशाह जिसको गाँव या नगरविशेष जागीरमें दे देता है, वही जागीरदार या 'श्रामिल' इस मुसलमान हाकिमका अफिसर होता है। सबाट्की आक्षा-की श्रवहेलना कर बहुत से हिन्दू इन्हीं दुर्गम पचताको श्रपना वासस्थान बना, स्वयं सम्राट्स लडने भ्रथचा डाका डालने को सदा उताक रहते हैं। श्रीर लाग तो अवाहरसे प्रातः काल ही चल दिये परंतु मैं कुछ लोगोंके साथ अभी वहीं उहरा रहा और दापहरके पश्चात आगे चला। हमारे साथ श्ररब तथा फारस दोनों देशोंके कुल मिलाकर बाइस सवार थे। जंगलमें पहुँचनेपर अस्सी पैदल तथा दो सवारों (हिं-दुश्रों ) ने हमारे ऊपर धावा बाल दिया। हमारे साथी भी खुब श्रूरवीर श्रीर उत्साही थे, इसलिये जी तोड़ कर लड़े। श्चंतमें विपक्षियोंके बारह पैदल श्रीर एक सवार कुल मिला-कर तेरह खेत रहे। मेरे घाडेके और मेरे दानोंके ही, एक-एक तीर लगा, परंत इन लोगोंके तीर बहुत ही तुच्छ थे। हमारी आरका भी एक घांडा घायल हुआ। विपत्तियोंका घाडा हमने अपने साथी कां दं दिया और घायल घांडंका हमारे तर्क साथी जिवह कर चट कर गये। विपक्तियोंके मृतकोंके शिर कार से जाकर हमने श्रवी वक्खरकें गढमें

(1) अबी बस्तर-पाक पटनसे लगभग एक पड़ावकी दूरीपर ज़िले गुलतानमें मैलसी नामक तहसीखके बाल नामक गाँवमें अब् बक्क नामक प्राचीन, प्रतिष्ठित महास्माका मठ बना हुआ है। बहुत संभव है कि उपर्युक्त स्थान यहीं रहा हो। बदि हमारा अनुमान क्षेक हो तो बड़े आश्रयंकी बात है कि बहुता जैसे अरब वाकीने इस प्रसिद्ध महापुष्ट्यके मठका वर्णन नमों नहीं किया। प्राचीरपर लटका दिये। अबी बक्खर हम आधी राततक पहुँच सके। और वहाँसे चलकर दो दिनमें अजोधन पहुँचे।

#### (५) श्रजोधन

यह छोटासा नगर शैल फ़रीद-उद्दीन (बदाऊनी) का है। शैल बुरहान-उद्दीन इस्कन्दरी (एलेक्जैगिड़या-निवासी) ने चलते समय मुक्तसे कहा था कि शैल फरीद-उद्दीनसे तेरी मुलाकात होगी। ईश्वरको अनेक धन्यवाद है कि अब मैं इनसे

<sup>(1)</sup> अजांधन—पाकपट्टनका प्राचीन नाम है। बाबा फ़रीदका मठ यहाँपर होनेके कारण सम्राट् अकबरकी आज्ञानुसार इसका नाम बदल कर पाकपट्टन कर दिया गया। पहिले इसको फ़रीदपट्टन कहा करते थे। अब यह नगर सतलज नदीसे उत्तरकी ओर दस मीलकी दूरी-पर माँटगूमरी जिलेकी एक तहसीलका प्रधान स्थान है। बाबा फरीदकी समाधिपर अब भी प्रत्येक वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है और प्रत्येक पुरुष भिरतीकी खिड्कीसे निकछनेका प्रयत्न करता है। आईने-अकबर्शमें इस नगरका नाम केवल 'पट्टन' लिखा है। और फरिस्तामें 'पट्टन बाबा फरीद'। यह नगर प्राचीन कालमें सतलज नदीपर बसा हुआ था और किनाहम साहबके कथनानुसार 'अयोधन' नामक किसी हिंदू संत अथवा राजाने इसको बसाया था। मध्यकालमें 'सुराक' (अर्थाट मखपान करने-वाली एक जातिविशेष) इस प्रांतमें बसी हुई थी और सिकन्दरके विजय-कालतक यहीं रहती थी। तैमूर आदि प्राचीन महापुरुषोंने यहींपर सतलज पार कर भारतमें प्रदेश किया था।

<sup>(</sup>२) शैल फ़रीद-उर्दान— बत्ताने यहाँ ग़लती की है। सम्राट्के गुरुका नाम था भलाउदीन । इन्हीं महाशयके पुत्रोंके नाम मुईजउदीन व इल्मउद्दीन थे। सम्राट् मुहम्मद् तुग़लकने अपने इन गुरु महाशयकी समाधिपर एक बढ़ा भन्य गुम्बद बनवाया।

मिला। यह भारत-सम्राट्के गुरु हैं, श्रीर सम्राट्ने यह नगर इनका प्रदान किया है। शैख महाशय बड़ हो संशयी जीव हैं, यहाँतक कि न तो किसीसे मुसा ना ( श्रपने दोनों हाथोंसे दुसरे पुरुषके हाथोंको प्रेम र्विक पकड कर श्रमिवादन करना ) करते श्रार न किसीके निकट श्राकर ही बेठते हैं। बस्नतक छु जाने पर घोते हैं। मैं इनके मठमें गया, श्रीर इनसे मिलकर शैख बुरहान-उद्दीनका सलाम कहा ता ये बडे श्राश्चर्यका भाव दिखाकर बोले कि 'किसी औरको कहा होगा'। इनके दोनों पुत्रों से भी मैं मिला। दोनों हीं बड़े विद्वान् थे। इनके नाम मुईज उद्दीन श्रीर इल्मउदीन थे। मुईज उद्दीन बडे थे श्रीर पिताकी मृत्युके उपरान्त सज्जादानशीन हुए। इनके दादा शैल फरीद-उद्दीन बदाऊनीकी समाधिके भो मैंने जाकर दर्शन किये। बदाऊँ नामक नगर संभलके इलाकेमें है। यहाँसे चलते समय इल्मउद्दीनने अपने पूजनीय पितासे मिलनेके लिए मुक्तसें कहा। उस समय वह भ्वेत वन्त्र पहिने सबसे ऊँची छतपर विराजमान थे श्रोर सिरपर बँधे हुए वडे मानेका शमला उनके एक श्रार लटक रहा था। उन्होंने मुभे श्राशीर्वाद दिया श्रीर मिश्री तथा बताशे प्रसाद क्पमें भेजे।

#### (६) सती-वृत्तांत

में शैल महाशयके मठसे लौटने पर क्या देखता हूँ कि जिस स्थानपर हमने डेरे लगाये थे उस आरसे लोग भागे चले आते हैं। इनमें हमारे आदमी भी थे। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक हिन्दूका देहांत हां गया है, चिता तैयार की गयी है और उसके साथ उसकी पत्नी भी जलेगी। उन दोमीके अलाधे आमेके उपरांत हमारे साध्ययोंने लौट कर कहा कि यह क्षी तो लाशसे स्थिपट कर जल गयी।

एक बार मैंने भी एक हिन्दू कीको बनाव-सिंगार किये घोड़ेपर बहकर जाते हुए देखा था। हिन्दू और मुसलमान इस कीके पीछे चल रहे थे। श्रागे श्रागे नौबत बजती जाती थी, श्रीर झाझण (जिनको यह जाति पूजनीय समभती है) साथ साथ थे। घटनाका स्थान सम्राट्की राज्यसीमाके अन्तर्गत होनेके कारण बिना उनकी झाझा प्राप्त किये जलाना संभव न था। श्राक्षा मिलने पर यह की मलायी गयी।

कुछ काल पश्चात् में 'श्रवरही'' नामक नगरमें गया, जहाँ के निवासी श्रिष्क संस्थामें हिन्दू थे पर हाकिम मुसल-मान था। इस नगरके श्रासपासके कुछ हिन्दू ऐसे भी थे जो बादशाहकी श्राझाकी। सदा श्रवहेलना किया करते थे। इन्होंने एक बार छापा मारा, श्रभीर (नगरका हाकिम) हिन्दू मुसलमानोंको लेकर इनका सामना करने गया तो घोर बुद्ध हुआ और हिंदू प्रजामें सात व्यक्ति खेत रहे। इनमेंसे तीनके सियाँ भी थीं। श्रीर उन्होंने सर्ता होनेका विचार प्रकट किया। हिंदु श्रामें प्रत्येक विध्याके लिए सती होना श्रावश्यक नहीं है परन्तु पत्तिके साथ श्रीके जल जानेपर वंश प्रतिष्ठित गिना जाता है और उनकी भी पितवताश्रों गएना होने लगती है।

<sup>(</sup>१) अवरही—सभवतः यह सिंधु प्रांतके रोड़ी नामक ज़िलेमें आधुनिक 'ववाउस' नामक तहसीखका प्राचीन नाम है।

<sup>(</sup>२) सती—अबुल फज़लका मत है कि उस समय खियाँ, रूजा, मय तथा परंपराके कारण, अस्वीकार म कर सकती थीं और राजार हो कर सती हो जाती थीं। राई विकियम वैटिंकके समयमें सन् १८२९ से यह कुष्रधा बंद कर दी गयी।

सती न होनेपर विश्ववाको मोटे मोटे वस्न पहिन कर महा कष्टमय जीवन तो व्यतोत करमा पड़ता ही है, साथ ही वह पतिपरायणा भी नहीं समभी जाती।

हाँ, तो फिर इन तीनों क्रियोंने तीन दिन पर्वत खुव गाया बजाया श्रीर नाना प्रकारके भोजन किये, मानो संसारसे विदा ले रहो थीं। इनके पास चारों श्रोरकी स्त्रियोंका जमघट लगा रहता था। चौथे दिन इनके पास घोड़े लाये गये और ये तीनों बनाव सिंगार कर, सुगंधि लगा उनपर सचार हो गयीं। इनके दाहिने हाथमें एक नारियल था, जिसको ये बराबर उल्लाल रही थीं और बार्ये हाथमें एक दर्पण था जिस-में ये श्रपना मुख देखती थीं। चारों श्रोर बाह्यमों तथा संबंधिः र्योकी भीड लग रही थी। श्रामे श्रामे नगाडे तथा नौबत बजली जाती थी। प्रत्येक हिन्द श्राकर श्रपने मृत माता, पिता, बहिन, भाई, तथा या अन्य संबंधी या मित्रोंके लिए इनसे प्रणाम कहनेको कह देता था और ये "हाँ हाँ" कहती श्रीर हँ सती चली जाती थीं। मैं भी मित्रोंके साथ यह देखनेको चल दिया कि ये किस प्रकारसे जलती हैं। तीन कोसतक जानेके पश्चात हम एक ऐसे स्थानमें पहुँचे जहाँ जलकी बहुतायत थी श्रीर वृत्तोंकी सघनताके कारण श्रंधकार छाया हुआ था। यहाँपर चार गुम्बद (मंदिर ) बने हुए थे श्रीर प्रत्येकमें एक-एक देवताकी मूर्ति प्रतिष्ठित थी। इन चारों ( मंदिरों ) के मध्यमें एक ऐसा सरावर (कुंड ) था जिसपर वृत्तोंकी सघन छाया होनेके कारण धूप नामको भो न थी।

घने श्रधकारके कारण यह स्थान नरकवत् प्रतीत हो रहा था। मंदिरोंके निकट पहुँचने पर इन स्त्रियोंने उतर कर स्नान किया श्रोर कुंडमें एक डुक्की लगायी। वस्त्र आभूषण श्रादि उतार कर रख दिये, श्रीर मोटी साडियाँ पहन लीं। क़ंडके पास नीचे स्थलमें अग्नि दहकायी गयी। सरसींका तेल डालने पर उसमें प्रचंड शिखाएँ निकलने लगीं। पन्द्रह पुरुषोंके हाथोंमें लकड़ियोंके गट्टे बंधे हुए थे श्रीर दस पुरुष श्रपने हाथोंमें बड़े बड़े लुकड़ीके कुन्दे लिये खड़े थे। नगाड़े, नौबन श्रीर शहनाई बजानेवाले स्त्रियोंकी प्रतीक्तामें खड़े थे। स्त्रियोंकी दृष्टि बचानेके लिए लोगोंने अग्निका एक रजाईकी श्रोटमें कर लिया था परंतु इनमेंसे एक स्त्रीने रजाईको बलपूर्वक खींच कर कहा कि क्या में जानती नहीं कि यह श्राग्न है, मुभे वया डराते हो ? इतना कह कर यह श्रग्निका प्रणाम कर तूरंत उसमें कुद्र पड़ी। वस नगाड़े, ढोल, शहनाई श्रौर नौवत वजने लगी। पुरुषोंने अपने हाथोंकी पतली लकड़ियाँ डालनी प्रारंभ कर दी. श्रीर फिर बड़े बड़े कुंदे भी डाल दिये जिसमें स्त्रीकी गति बंद हो जाय। उपस्थित जनता भी चिल्लाने लगी। मैं यह हृदयद्वावक दश्य देख कर मूर्व्छित हो घोड़ेसे गिरनेको ही था कि मेरे मित्रोंने संभाल निया और मेरा हुख पानीसे घुलवाया। (संज्ञा लाभ कर) मैं वहाँसे लीट श्राया।

इसी प्रकारसे हिंदू निद्यों में इवकर प्राण दे देते हैं। बहु-तसे गंगा में जा इबते हैं। गंगाजीकी तो यात्रा होती है, श्रीर अपने मृतकों की राखतक हिंदू इस नदी में डालते हैं। इनका विश्वास है कि यह नदी स्वर्गसे निकली है। नदी में डूबते समय हिंदू उपन्थित पुरुषों से कहता है कि सांसारिक कष्टों या निर्धनता के कारण में नदी में डूबने नहीं जा रहा हूँ। वरन् मैं तो गुसाई (ईश्वर) की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्रपना प्राण विसर्जन करता हूँ। इन लोगों की भाषा में 'गुसाई' ईश्वर को कहते हैं। नदी में इववर मरने के उपरान्त शव पानी से निकाल कर जला दिया जाता है श्रीर राख गंगा नदीमें डाल दी जाती है।

#### (७) सरस्वर्ता

श्रजोधनसे चलकर हम सग्स्वती (सिग्मां) पहुँचे।
यह एक वडा नगर है। यहाँ उत्तम कोटिके चावल बहुतायतसं होते हैं श्रोर दिल्ली भेजे जाते हैं। शम्स-उद्दीन वोशञ्जी
नामक दूनने मुक्ते इस नगरके करकी श्राय बतायी थी, परंतु
में भूल गया। हाँ, इतना श्रवश्य कह सकता हूँ कि वह थी
बहुत श्रिथक।

#### ( ८ ) हाँसी

यहाँसे हम हाँसी गये। यह नगर भी सुन्दर श्रीर दढ़ बना हुआ है।यहाँ के मकान भी बड़े हे श्रीर नगरका प्राचीर

- (1) सिरसा—प्राचीन ऐतिहासिकोंने "सिरसा"का नाम 'सरस्वती' हो लिखा है। प्राचीन नगरके खेँडहर वर्तमान बस्तीके दक्षिण-पश्चिमकी ओर अब भी मिळते हैं। प्राचीन काळमें यहाँपर गक्खर ( अर्थात् सरस्वती नदीकी शाखा) बहती थी। परंतु अन वह सुख गयी है। बनूनाके समय यहाँपर एक सुबेदार रहता था।
- (२) हाँसी —यह नगर फीरोज तुग़लक द्वारा स्थापित, वर्तमान हिंसारके ज़िलेमें एक तहसीलका प्रधान स्थान है। कहा जाता है कि तोमरवंशीय अनंगपालने इस नगरकी नींव डाली थी। इडनवतूनाने अस वश 'तोमर' या 'तोर' को ही किसी राजाका नाम समस लिया है। संभव है, राय पिथौराको ही उसने लक्षित कर यह 'तोरा' शब्द लिखा हो क्योंकि उन्होंने पुराने किलेको दुवारा पूरी मरम्मत करायी थी। हिसारके आवाद होनेसे पहिले यहाँपर भी एक हाकिम रहा करता था। महसूद गजनवी और सुलतान गोरीके समयमें यहाँका गढ़ बड़ा मजबूत समझा जाता था।

भी ऊँचा बना हुआ है। कहा जाता है कि 'तोरा' नामक हिंदू राजाने इस नगरकी स्थापना की थी। इस राजाकी बहुतसी कहावनें भी लोग जहाँ तहाँ सहते हैं। भारतवर्षके काज़ियोंके प्रधान (काज़ी-उल-कुछज़ात) काज़ी कमालउद्दीन सदरे-जहाँ-के भाई एवं वादशाहके शिक्तक, कतलू खाँ और मक्काको चले जानेवाले शम्स-उद्दीन खाँ दोनों इसी शहरके रहनेवाले हैं।

## ( ६ ) मसजदाबाद श्रीर पालम

फिर दो दिनके पश्चात् हम मसऊदाबाद' पहुँचे। यह नगर दिक्कीसे दस कोस इधर है। यहाँ हम तीन दिन ठहरे। हाँसी श्रीर मसऊदाबाद दोनों ही स्थान होशंग इब्न मिलक कमाल गुगेकी आगीरमें हैं।

जब हम यहाँ आये तो सम्राट् राजधानीमें न थे, कन्नोजकी क्रोर, जो दिल्लीसे दस पड़ाबकी दुरीपर है, गये हुए थे। राज-माता, मख़दुमे-जहाँ, और मंत्री भ्रहमद बिन क्रयाज़ कमी जिन्हें ख़्बाजेजहाँ भी कहते थे, दिक्कीमें थे। मंत्री महोदयने व्यक्तिगत मान-मर्यादानुसार, हममेंसे प्रत्येक व्यक्तिकी अभ्यर्थनाके लिए कुछ मनुष्य भेजे। मेरी अभ्यर्थनाके लिए परदेशियोंके हाजिब शरीफ मज़िन्दरानी, शैख बुस्तामी और धर्मशास्त्रके क्राता अलाउदीन कृष्णरा मुलतानी आये थे। मंत्रीने हमारे आगमनकी सुचना सम्राटके पास डाक द्वारा भेजी। उत्तर

<sup>(</sup>१) मसद्भवाबाद — सम्राट् अकबरके समयतक इस कसबेमें ख्व बस्ती थी। आईने अकबरीमें लिखा हुआ है कि इस समय महाँवर ईटों-का बना हुआ एक प्राचीन दुर्ग भी वर्तमान था। यह स्थान नजफ गढ़से एक भील प्रवक्त ओर है और पालमके स्टेशनसे छः मील पश्चिमोत्तर दिशामें इसके खँडहर मिलते हैं।

आनेमें तीन दिन स्नग गये। इसी कारण हमको तीन दिनतक मसऊदाबादमें ठहरना पड़ा। तीन दिनके पक्षात् काकी धर्मशास्त्रके झाता शैख तथा उमरागण हमारी अभ्यर्थमाको आये। जिन पुराषोंको मिश्र देशमें श्रमीरके नामसे व्यक्त किया जाता है उनको इस देशमें मिलक कहते हैं। इनके अतिरिक्त सम्राट्के परम श्रद्धेय मित्र शेख जहीरउद्दीन ज़िन्ज़ानी भी हमारा स्वागत करनेके सिए श्राये थे।

मस उदावादसे चलकर हम पालम नामके एक गाँवमें उहरे। यह सैयद शरीफ़ मासिरउद्दीन मुसाहिर श्रोहरीकी जागीरमें है। सैयद साहिब भी सम्राट्कं मुसाहिबोंमेंसे हैं श्रीर सम्राट्की दानशीलताके कारण इनको बहुत लाभ हुश्रा है।

# तीसरा अध्याय

#### दिल्ली

## १---नगर श्रीर उसका पाचीर

क्रिपहरके समय हम राजधानी दिक्की पहुँचे। इस महान् नगरके भवन बड़े सुचर तथा दृढ़ बने हुए हैं। नमरका सुदृढ़ प्राचीर भी संसारमें श्रद्धितीय समका जाता है। पूर्वीय देशोंमें, इसलाम या श्रन्य मतावलम्बी, किसीका भी,

<sup>(</sup>१) पाकम—दिल्लीमे रेवाडी जानेवाली रेकवे लाइनपर इस समय भी यह गाँव वर्तमान दिल्ली नगरसे बारह मीलकी दृशीपर बसा हुआ है।

<sup>(</sup>२) दिल्ली ननभकी जनसंख्या उस समय चार स्थानों में विभक्त थी। पुरानी, हिन्दुओंकी दिल्लीसे इष्नवतूनाका राष विधीराके दुर्ग तथा

पेसा पेश्वर्थ्यशाली नगर नहीं है। यह नगर खूब विस्तृत है और पूरी तौरसे बसा हुआ है।

यह नगर वास्तवमें एक नहीं है, वरन एक दूसरेसे मिल-कर बसे हुए चार नगरोंसे बना है। इनमें सर्वप्रथम दिल्ली है। यह प्राचीन नगर हिन्दुओंकं समयका है और हिजरी सन् प्र=४ में मुसलमानोंने इसको जीता था। दूसरा नगर सीरी<sup>\*</sup> है। इसको दारुल खिलाफा (राजधानी) भी कहते हैं। जिस समय ग्यासउद्दीन खलीका मुस्तन सहल ऋगसी (विजय-सुचक उपाधिविशेष ) के पाते दिल्लीमें रहते थे. उस समय यह नगर सम्राट्ने उनका दे दिया था। तीसरा नगर तुगुल-काबाद है, जिसको सम्राट्के पिता गयासउद्दीन तुगलक शाहने बसाया था। (कहा जाता है कि) एक दिन गुयासउदीनने काल किलेकी जनसंख्यासे तात्पय है, इन्द्रपत या अनगपालकी पुराने किले-की बर्स्तासे नहीं; जो आधुनिक नगरसे तीन मीलकी द्रीपर मथुराकी सड्कपर बसी हुई है। लालकोट अनंगपालने १०५२ ई० में बनवाया था और लोहेकी लाटपर यह तिथि अंकित भी है। राय पिथौराने नगरको विस्तृत कर छालकोटको गढ़की भाति नगरके मध्यमें कर लिया था। ठालकोटकी दीवारें अब भी कहीं कहीं अविश्वष्ट हैं । इसका घेरा सवा दो मील था और दीवारें ३० फीट मोटी और खाईंसे चोटीतक ६० फीट ऊँची थीं। पृथ्वीराजके किलेका घेरा तो साहै चार मीछ था परंतु दीवारें छालकोटसे आधी थीं।

- (१) 'सीरी' का गढ़ और नगर अलाउदीन ख़िल्जीने अपने शासन-कालमें बनवाया था। 'कुतुव साहब'को आते समय मार्गमें बाई ओर इसके भग्नावशेष अब भी दृष्टिगोचर होते हैं। बोलवालमें लोग इसको एक अलादलका किला कहते हैं।
- (२) तुग़लकाबाद—मधुराकी सड़कार कुतुब साहबसे चार मील पूर्वकी ओर एक पहाड़ी पर किला और नगर अर्धचंद्राकार बसा हुआ

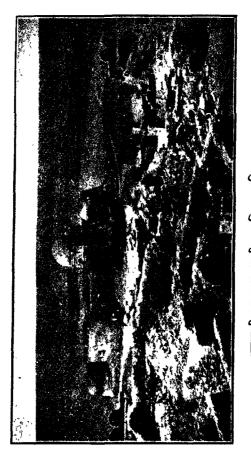

गयासुदीन सुग्रङकशाहकी समाधि तथा किला, पृ॰ ४५

सलतान कृतव उद्दीन विलजीकी सेवामें उपश्चितिके समय यह प्रार्थना की कि उस स्थानपर एक नया नगर वसाया जाय। इसपर बादशाहने ताना मार कर कहा कि यदि तू बादशाह हो जाय तो ऐसा करना। दैवगतिसे ऐसा ही हुन्ना। तब उसने यह नगर श्रवने नामसे बसाया । चौथा नगर जहाँपनाहर था दसका कल घेरा ३ मील ७ फर्लोग है। यहाँपर बंद बाँध कर एक झील बनायी गर्या थी । गढ़की दीवारें पहाड़की चट्टानें काट कर बनायी ग्रंथी हैं और मैदानसे ९० फट ऊँची हैं। दक्षिण-पश्चिम कोणमें गृह और राज-महल बने हुए थे। इनके निकट ही छाल पत्थर तथा स्फटिककी बनी हुई ग्यास उद्दीन तुगुलक शाहकी समाधि है। यह नीचेसे लेकर गुम्बदकी चोटीतक ८० फुट ऊँची है। गुम्बदकी परिधि बाहरसे ४४ फुट है। कहा जाता है कि पिता और पुत्र एक ही समाधि-भवनमें श्रयन कर रहे हैं। यांड यह ठाक है तो सम्राट् मुहम्मद बिन तुगलक शाहके शवको--उनके मृत्यु-स्थान उट्टे (भिन्ध्र) में लोग दिल्लीमें अवश्य ले आये होंगे। परन्तु ज़िया-उद्दीन बरनी लिखता है कि सलतान फारोजने उन पुरुषोंकी संतानसे जिनको मुहम्मदशाह तुगुळकने विना किसी अपराधके बध किया था, क्षमापत्र लेकर उन्हें समाधिक, दारुउठ अमनमें रखवा दिया। दारुअमन उस स्थानको कहते हैं जहाँ गयासउदीन बजबनका समाधिस्थान है। तुगलक शाहके गर्में अब गुजरोंकी बस्ती है और मकबरेमें मुसलमान ज़र्मोदार रहते हैं।

ये अपनेको तुगलकका वंशधर बताते हैं और नगरमें लकड़ियाँ बेचते है। सुनते हैं कि अन्तिम सुग़क सम्राट् बहादुरशाहके राज्यकालमें भी ये लोग दिल्लीके बतमान दुर्गमें लकड़ियाँ बेचने जाना कभी स्वीकार न करते थे, चाहे कुछ हो मूल्य क्यों न मिले।

(१) तुग़लकका नगर 'जहाँपनाह' दिल्ला और सीरीके मध्यमें था और वहाँ उसके सहस्रस्तरम नामक भवनके भग्नावशेष इस समय भी विद्यमान हैं। है जिसमें वर्तमान सम्राद् मुहम्मदशाह तुग़लक रहते हैं और यह उन्होंका बसाया हुआ है। सम्राद्का विचार था कि इन चारों नगरोंको मिलाकर इनके चारों ओर एक प्राचीर बनका दें, और इस बिचारके अनुसार कुछ प्राचीर भी बन वाया गया परन्तु अधिक व्यय होते देख कर अधूरा ही छोड़ विचा गया।

नगरका यह श्रद्धितीय प्राचीर ग्यारह हाथ चौड़ा है। चौकीदारों तथा द्वारपालोंके रहनेके लिए इसमें कोठरियाँ और मकानात भी बने हुए है। अनाज रखनेके लिए खत्तियाँ भी (जिनको श्रवांरी भी कहते हैं) इसी प्राचीरमें बनी हुई

(१) दिला और सीरीके दक्षिण और पश्चिममें पहाड़ी थां, और उत्तर और पूर्वमें मुझ्मम तुगलकने नगर-प्राचीर बना कर दोनो नगरों को मिला दिवा था। उस समय यह नगर बड़ा हां समृद्धिशाली था। इस बत्ता इसि नगर-प्राचीरके भीतर तुगलकाबादकी स्थित भी बसकाता है परन्तु यह गुलत है।

इन्न वत्ता तथा मुहम्मद तुग्छक वेष्णात् फीरोजनाह तुग्छक ने कीरोज़ाबाद नामक नया नगर बसाया था, जो हुमायूँकी समाधिसे सेकर आधुनिक नगरके उत्तरकी आर पहादातक चका गया था। काली मसिजिद तथा रिजयाकी समाधिवाले आधुनिक नगरका भाग भी इसामें सिम्मिक्ति था। दिल्ली दरवाजेके बाहर, जहाँ अब फीरोज़शाहकी लाह खड़ी हुई है, इस नगरका हुना बना हुना था।

इत्र बत्नाका समसामयिक मसालिक-उस-अवसारका लेखक लिखता है कि इस नगरमें इस समय एक सहस्त्र पाठशालाएँ, दो सहस्त्र छोटी बड़ी मसनिदें और सत्तर भौषचालय (शकालाने) थे। लोग ताला-बोंका पानी पीते थे। कुओं पर रहट कमते थे और पानी केवक सात हाथ-नीचे था। हैं। मझनीक' तथा युद्धका अन्य सामान भी इसमें बने हुए गोदामों में रखा रहता है। कहा जाता है कि यहाँपर भरा हुआ अनाज सब प्रकारसे सुरक्तित रहता है, उसका रंगतक नहीं बदलता। मेरे संमुख यहाँसे कुछ चावल निकाले जा रहे थे, उनका बाह्यरंग तो कुछ कालासा पड़ गया था, परन्तु स्वादमें निस्सन्देह कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ था। मझा, जुआर भी मेरे सामने निकाली जा रही थी। लोग कहते थे कि सम्राट् बलयनके समयमें, जिसको अब नब्बे वर्ष धीत गये, यह अनाज भरा गया था। गोदामों में प्रकाश पहुँचानेके लिए नगरकी ओर ताबदान (रौ सनदान) बने हुए हैं। प्राचीरके ऊपर कई सवार तथा पैदल सैनिक नगरके चारों ओर घूम सकते हैं। प्राचीरका निचला भाग पत्थरका बना हुआ है और उपरकः पक्की ईटोंका। बुजोंकी सख्या भी अधिक है और ये एक दूसरेसे बहुत समीप बने हुए हैं।

नगरके श्रद्वाइस द्वार हैं। इनमेंसे हम केवल कुछ एक-का ही वर्णन करेंगे। वदाऊँ दरवाज़ा बड़ा है और बदाऊँ नामक नगरके नामसे प्रसिद्ध है। मन्दवी दरवाज़ेके श्रागे खेत हैं। गुल-दरवाज़ेके श्रागे वाग हैं। नजीब दरवाज़ा, कमाल दरवाज़ा विशेष व्यक्तियोंके नामपर बने हैं। गज़नी दरवाज़ेके

<sup>(</sup>१) मंजनीक —यह युद्ध के काममें आनेवाला एक यन्त्र है। तोपके आविष्कारके पहिले ईसाकी सोलहवीं वातान्त्रीतक इससे दुर्गकी दीवारों को तोइने तथा दुर्ग के मीतर जलती हुई तथा दुर्गन्थ युक्त सदी हुई वस्तु प्रेंकनेका यूरोप, चीन तथा अन्य मुसलमान प्रदेशों में, काम लिया जाता था। ज़िया उद्दीन वरनी जिल्ला है कि अकाउदीन खिल्लाने इसके हारा दिखी नगरमें सोता, चाँदी फिकवा कर नगर-निवासिकों को खालक दे कर नगरद्वार सुलवाने थे।

बाहर ईदगाह श्रीर कुछ कृत्रिस्तान वने हुए हैं। पालम दर-वाज़ा पालम गाँवकी श्रार वना हुश्रा है। वजालसा दरवाजे के बाहर दिल्लांके समस्त किन्नितान हैं, जो सब सुन्दर बने हुए हैं। यदि किसी कवपर गुम्बद नभी हो तो मिहगाब श्रवश्य हो होगी श्रीर इनके बीच बीचमें गुलशब्बो, रायबेल, गुलनसरीं तथा श्रन्य प्रकारकी फुलवाड़ी लगी रहती है।

## (२) जामे-मसजिद, लोहेकी लाट और मीनार

नगरकी जामे' मसजिद बहुत विस्तृत है। इसकी दीवारें, छुत, श्रीर फर्श सब कुछ श्वेत पत्थरोंका बना हुश्रा है। ये पत्थर सीसा लगाकर जोड़े गये हैं। लकड़ी यहाँपर नामको भी नहीं है। मसजिदमें पत्थरके तेरह गुम्बद है, श्रीर मिम्बर भी (वह सिंहासन जिसपर खड़े होकर इमाम उपदेश देते हैं) पत्थरका ही है। इस चार चौककी मसजिदके मध्यमें

(१) जामेमसजिद—इसका यथार्थ नाम कुबन-उल-इसलाम था। यहाँपर पहिले पृथ्वीराजका मंदिर था। मुअज़उद्दीन मुहम्मद बिन सामने, जिसको शहाबुद्दीन गोर्रा भी कहते हैं, अपने गुलाम सेनापित कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा इस मसजिदकी नींव ५८९ हिजरीमें दिली-विजयके उपरांत रखवायी। हिजरी ५९४ में इसमें ५ दर थे। और वहाँपर यही साल अंकित भी है। फिर ६२७ हिजरीमे शम्सउद्दीन अल्तमशने तीन तीन दरके दो भाग और निर्मित कराये। इन्नबत्ताके समय चौथा भाग भी बना हुआ था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें केवल दो दर ही थे और कुछ न था, क्योंकि बत्ना केवल तेरह गुम्बद बताता है। यदि चौथा भाग भी पूरा होता तो गुम्बदकी संख्या चौदह होती। अलाउद्दीन ख़िलजीने (आसार उस्सनादीदमें देखों) पांचवा और चौथा भाग भी बनवाना प्रारंग किया था (हि० ७११), परन्तु वे पूरे नहीं बन



पृथ्वीराजका मन्दिर, पृ० ४८

कुरुवत-उक-इस्छाम ममिति न मथा लोहेकी जट, पु॰ ४९

एक लाट' खड़ी हैं। माल्म नहीं, यह किस धानुसे बनायी
गयी है। एक आदमी ना मुक्तसे यह कहना था कि सानी
धानुआंके मिश्रण्का खौला कर यह लाट बनायी गयी है।
किसी भले मानुमने इसको एक अंगुलके लगभग छील भी
डाला है श्रीर वह भाग बहुत ही चिक्ता हो गया है। इसपर
लोहेका भी कोई प्रभाव नहीं होता। यह तीम हाथ ऊँची है।
श्रपनी पगड़ी खोल कर नापा तो इसकी परिधि श्राठ
हाथकी निकली। मस्जितके पूर्वीय हारके शहर तांवेकी दा
वहीं मुर्तियाँ पत्थरमें जड़ी हुई घरातलपर पही है।
मस्जित्में श्राने जानेवाले इनपर पर रखकर श्रातं जाते हैं।

समजिदके स्थानपर पहिलो मंदिर ना हुन्ना था। दिल्ली-विजयके उपरान्त मंदिर तुड्वा कर ममजिद बनवायो गया। मसजिदके उत्तरीय चौकमें एक मीनार खड़ा है जा समस्त सके। बत्ताके समय पाँचवेंका चिन्ह मात्र मं। न था। फारोज़ने इसकी मरममत करा दी थां, जिससे यह नयी सी छगने छगी थी। उस समय इसमें तीन बड़े दर थे और आठ छोट । बड़ी मेहराव ५३ फुट जैंची और २२ फुट चौड़ी है।

मसजिदके द्वारपर पड़ी हुई मूर्तियाँ विक्रमाजीतकी थीं जिनको अस्तमश उज्जेन-विजयके उपरान्त महाकाल**ं** मन्दिरसे उठाकर दिही छे आया था।

- (१) लाट—परीक्षासे अब यह सिद्ध हो गया है कि यह लाट लोहेकी है। इसके संबंधमें यह किंवदन्ता है कि राजा अनंगपालने इसको, एक बाद्याणके आदेशालुसार, शेपनागके मस्तकमें इस स्थानपर टोका था।
- (२) कुतुवभीनार ~सुसलमान इतिहासकारोंका मत है कि यह मी-नार कुव्वत-उल-इसलाम नामक उपर्युक्त मसजिदके दक्षिया प्रवीय कोणमे गुक्रवारकी अज़ान देनेके लिए बनवार्या गयी थी। इसको भी कृतुवउद्दान

मुस्तिम जगन्में ब्रह्मिय है। मसजिद तो श्वेत पापाणकी है। परन्तु यह लाल पत्थरकी बनी हुई है श्रौर उसपर खुदाई हा ग्ही है। मीनारकं शिखरपर विशुद्ध स्फटिकके छत्रमें चाँदीकं लट्ट लगे हुए हैं। भीतरसे सीढ़ियाँ भी इतनी चौड़ी है कि हःथीतक ऊपर चढ़ ज.ता है। एक सत्यवादी पुरुष मुमले कहना था कि मीनार बनते समय मैंने हाथियोंका उसके ऊपर पत्थर ले जाते हुए श्रपनी श्राखों देखा था। यह मीनार मुश्रज्ज उद्दीन विन नाक्षिर-उद्दीन विन श्रल्तमशने बनवायी थी। कतुब उद्दीन खिलजीने मसजिदके पश्चिमीय चौकर्मे इससे भी वडी और ऊँची भीनार बनानेका विचार किया था और ऐसी एक मीनार' तृतीयांशके लगभग बनकर तैयार भी हो गयी थी कि इतनेमें उसका वध कर दिया गया और कार्य अधृरा ही ऐक्कने सम्राट् सुअब्ज़ उद्दीन बिन साम ही आज्ञासे नर्सित कराया था। ७०७ द्विजरीमें फीरोज़शाह तुगलकने और ९०९ हिजरीमें बहलोल लोदीने इसकी मरम्मत करायी थी। सन् १८०३ में भूकम्पके कारण इसके ऊगर-की छत्ररी गिर पड़ी थीं और सारी मीनार मरम्मत तलब हो गयी थी। ईस्ट इंडिया कंपनीने सन् १८३८ के लगभग इसकी मरम्मत करवायी। इस समय यह पाँच खनोंकां हे और इसकी ऊँचाई २३८ फुट है। प्रथम खन ९५ फुट ऊँचा है और पाँचवाँ २१ फुट ४ इंच। इसमें ३७८ सीटियाँ हैं। बतुनाने इसको मुअन्जउदीन कैकुबाद द्वारा निर्मित बताया है । ऐसा प्रतीत होता है मुश्रज्ज उद्दीन बिन साम और मुश्रज्ज उद्दीन केंकुबाद नामोंसे उसे अम हो गया है। इसी प्रकार हाथियोंके सीडीपर चटनेकी बात भी कुछ भ्रमोत्मादक है।

(१) अधूरी लाट—इस मीनारसे ४२५ फुटकी दूरीपर बनी हुई है। अलाउद्दीन ख़िलजीने इसका निर्माण कराया था। यह अधूरी लाट केवल ८७ फुट जैंची है। यह किसी कारणवज्ञ पूरी न हो सकी। लोग



कुतुब मीनार, पृ० ५०

रह गया। मुलान मुहम्मद तुगलकने इसे पूरो करना चाहा परन्तु उसको अनिष्ट समभ कर फिर अपना विचार बदल दिया, नहीं तो संसारके अन्यंत अद्भुत पदार्थों में अवश्य उसकी गणना हातो। वह भीतरसे इतनी चौड़ी है कि तीन हाथी बराबर उसपर चढ सकते हैं। इस तृतीयांशकी ऊँचाई उसगिय चौकवाली मीनारकी ऊँचाईके बराबर है। एक बार इसपर चढ़ कर मैंने नगरकी और देखा तो नगरकी ऊँचीस ऊँची अष्टालिकाएँ भी छोटी दिएगोचर होती थीं और नीचे खड़े हुए मनुष्य तो वालकोंकी भाँति प्रतीत होते थे। चौड़ी होनेके कारण यह अपूरी मीनार नीचे खड़े हाकर देखनेसे इतनी ऊँची नही प्रतीत होती।

इतुषउद्दीन जिलाजीने एक ऐसी ही मसजिद 'सीरी' में बनानेका विचार किया था परन्तु एक दीवार और मेहराबको छोड कर और कुछ न बना सका। यह मसजिद श्वेत, रक्त, इरित, और कुष्ण पापाणों से बनवायी जा रही थी। यदि पूर्ण हो जाती तो संसारमें अद्वितीय होती। मुहम्मदशाह तुग़लक़ इसको भी पूर्ण करना चाहना था। जब उसने राज और कारी गरोंको बुला कर पूछा तो उन्होंने ३५ लाख रुपयेका व्यय क्ता। इतनी प्रचुर धनराशिका व्यय देख कर सखादने अपना यह विचार ही त्याग दिया। परन्तु वादशाहका एक मुसाहिष कहता था कि सखादने इस कार्यको भी अनिष्टकी आशंका से नहीं किया। कारण यह है कि कुतुबउद्दीनने इस मसजिद-को बनवाना प्रारंभ ही किया था कि मारा गया।

कहते हैं कि यह श्वेतःस्फटिकसे मड़ा जानेको थी और स्फटिक भी का ग्रा था पर इसके काममें न आया। वही कुछ शतार्व्या पश्चात् हुमायूं के समिधि-मंदिरमें छगा दिया गया।

## (३) नगरके होज़

हौज़ें शमसी दिल्ली नगरके बाहर एक कुंड है जो शम्-स-उद्दीन श्रव्तमशका बनवाया हुश्रा बताया जाता है। नगर-निवासी इसका जल पीते हैं। नगरकी ईदगाह भी इस स्थान के निकट है। इस कुंडमें वर्षाका जल भग जाता है। यह लग-भग दो भील लम्बा श्रीर लगभग एक भील चौड़ा है। इसमें पश्चिमकी ओर ईदगाहके संमुख चवूतरोंके आकारके पत्थरके घाट बने हुए हैं। ऐसे बहुनसे छोटे बड़े चर्नने यहाँ अपर नीचे बने हुए हैं। चतृनरींसे जलतक सीढ़ियाँ बनी हुई है। प्रत्येक चवृतरेके कोनेपर एक एक गुम्पद वना हुआ है, जिसमें बैठ कर दर्शकगण खुव सैर किया करते हैं। कुंडके मध्यमें भी एक ऐसा ही नकाशीदार पत्थरोंका गुम्बद बना हुआ है परत यह दो-खना है। बहुत श्रविक जल होनेपर तो लोग गुम्बद्दक नावों में बैठकर जाते हैं परंतु जल कम होते ही पैरों पैरों वहाँ उतर कर पहुँच जाते हैं। इस गुम्बदमें एक मसजिद भी है जिसमें बहुतसे ईश्वर-द्रेमी साधु-संत पड़े रहते हैं। किनारे स्ख जानेपर कर्कड़ी, कचरे, तरवृद्ध, ख़रवृजे श्रीर गन्ने यहाँपर बा दियं जाते हैं। खरवृजा छोटा होनेपर भी अन्यंत मीठा होना है।

<sup>(</sup>१) होते क्षमसी—अस्तमक्षका बनवाया हुआ यह होज़ किसी सम-यमें संपूर्णतया लाल पत्थरका बना हुआ था। परन्तु इस समय तो दीवारोंपर परथरोंका चिन्ह तक भी शेष नहीं है। इस समय भी यह तालाब २७६ पुनना बीचे घरती घेरे हुए है। फीरोज़ तुग़रूक इसका जल एक झरनेके द्वारा फीराजाबादनक ले गया था। और उसीने इसमें जल आनेकी राह, जिसे जमीन्दारोंने बन्द कर दिया था, पुनः खुलवायी। यह महरोलीमें अब भी बना हुआ है।

दिल्ली और दाहल खिलाफा (राजधानी) के मध्यमें एक श्रीर होत ( कुंड ) है जिसको होते खास कहते हैं। यह होजे-शमसीसे भी बड़ा है और इसके तरपर लगभग चालीस गुम्बद बने हुए हैं। इसके चार्रो छोर गानेवाले व्यक्ति रहा करते हैं. जिनको फारसी भाषामें तुरव कहते हैं। इसी कारण यह बस्ती तुरवाणाद कहलाती है। माने वजानेवाले व्यक्तियों-का यहाँ एक बहुत बड़ा वाज़ार भी है और उसमें एक जाने मसजिद भी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ और भी मस जिदे हैं। कहते हैं कि गाने बजानेवाली श्रीर जी स्त्रियाँ इस महल्लेमें रहती हैं वे एमजान शरीफर्म तरावीह (रात्रिके = वजे) की नमाज पढ़ती हैं जो जमाअतमें होतो हैं। इनके इमाम भी नियत हैं। स्त्रियाँ वहुत अधिक संख्यामें हैं। डांम ढाडी इत्यादिकी भी कुछ कमी नहीं है। मैंने श्रमीर सैफदीन गृद्दा इन्ने महन्नीके विवाहमें देखा कि अान हाते ही पत्येक डाम हाथ मुख घोकर पवित्र हो मुसल्ला (नमाजका चस्त्र) विछा कर नमाज़पर खड़ा हो जाता था।

### (४) समाधियाँ

शैल उस्स्वालह (सदाचारियांमें श्रेष्ठ) वृतुवउद्दीन वक्तियार 'काकी' की समाधि श्रत्यन्त ही प्रसिद्ध है। यह

<sup>(</sup>१) होजे ख़ास—यह अलाउदीन ख़िलज़ीका बनवाया हुआ है।
फ़ीरोज़ तुग़ककने इसकी भी मरम्मत करवायी थी और जल भी स्वच्छ कराया था। इस सम्राट्की समाधि भी यहींपर बनी हुई है। वदीअ मंजिल भी यहींपर है। यह कुण्ड कुतुब साहबके रास्तेमं पदता है।

<sup>(</sup>२) मुसला-प्रथार्थमें नमाज़ पढ़नेके स्थानको कहते हैं । धीरे धीरे यह शब्द खजूरके पत्तोंकी बनी चटाईका धोतक हो गया, क्योंकि अरबमें बहुचा

पेश्वर्यदायिनी समभी जाती है, इसी कारण लोग इसको बड़ी प्रतिष्ठाको दृष्टिसे देखते हैं। ख़्वाजा साहबका नाम 'काकी' इस कारणसे प्रसिद्ध हो गया था कि जब ऋण्प्रस्त, या निर्धन पुरुप इनके निकट आकर अपने ऋण्या दीनताकी दयनीय दशाका वर्णन करते या कोई ऐसा निर्धन पुरुप आ जाता जिसकी लड़की तो यौदनादस्थामें आ जातो किन्तु उसके विवाहका सामान जिसके पास न होता, तो यह महात्मा उसको साने या चाँदीका एक काका दिकिया) दे दिया करने थे।

दूसरी समाधि धर्मशास्त्रके ज्ञाता न्र्उद्दीन करलानीको है, और तीसरी धर्मशास्त्रके ज्ञाता ख़लाउद्दीन करलानीकी। यह समाधि भी ऋदि-सिद्ध-दायिनी है और इसपर सदा (ईश्वरीय) तेज बरसता रहता है। इनके अतिरिक्त यहाँपर और भी अन्य साधु विरक्त पुरुषोंकी समाधियाँ बनी हुई हैं।

## ( ५ ) विद्वान और सदाचारी पुरुष

जीवित विद्वानोंमें शैल महमूद वड़े प्रतिष्ठित समक्ष जाते हैं। लोग कहते है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है। इसका कारण यह वतलाया जाता है कि प्रकाश्य क्रपसे कुछ भी आय न होनेपर भी यह महाशय बहुत ही अधिक व्यय करते हैं। प्रत्यक यात्रीको रोटी तो देते हो हैं, रुपया, अशर्फी, और कपड़े भी खूब बाँटते रहते हैं। इनके बहुतसे अलौकिक कार्य लांगोंमें प्रसिद्ध हैं। मैंगे भी कई बार इनके दर्शन कर लाभ उठाया।

इसीपर वैठकर नमाज़ पहते थे। अब बोलचाकमें इस वस्नको कहते हैं जिसे विद्याकर नमाज़ वही जाती है।

दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं शैख अलाउदीन नीलीं। यह शैख निजाम-उद्दीन बदाऊँनीके खलीफा है स्त्रीर प्रत्येक सकवारको धर्मीपरेश करते हैं। बहुतसे उपस्थित प्रार्थीजन इनके हाथीं पर तौवा ( पश्चात्ताप विशेष ) करते हैं श्रौर सिर मुँडाकर विरक्तया साधुहो जाते हैं। एक बार जब यह महाशय धर्मोपदेश कर रहे थे, तब मैं भी वहाँ उपस्थित थ । कारी (शुद्ध पाठ करनेवाला) ने कलामे श्रान्लाह (ईश्वशीयवाणी. करान ) की यह श्रायन पढी-या श्रण्यो हका सत्तक रव्वक्रम इन्ना जल जलतस्सात्रते शेयन श्रजीम । यो मा तरो तजहली कुल्लो मुरग्रञ्जतिन् श्रम्मा श्ररहञ्चत चतद्श्री कुल्लो जाते हम लिन हमलीहा व तरशासः सुकारा व मा हम व सुकारा बला-किला ऋजाव ऋज्ञाहे शहीदं। शैल महास्यने इसका द्वारा पढ़वाया ही था कि एक साधुने मसजिदके कोनेसे एक चाला मारी। इमपर इन्होंने श्रायत फिर पढवायी श्रोर साधु एक बार श्रीर चीत्कार कर मृतक हो गिर पड़ा। मैंने भो उसके जनाजेकी नमाज पढ़ी थी।

तीसरे महाशयका नाम है शैल सदरउदीन कोहरानी।

<sup>(</sup>१) यह महाशय अवधके रहनेवाले थे, इनकी कब चब्नरे यारान के पास पुरानी दिल्लीमें अबतक बनी हुई है।

<sup>(</sup>२) स्रह हज आयत (१) अर्थात् हे मनुष्या, हरो अपने पालनेवाले से, प्रलयकालका मूक्त्र अत्यन्त ही भयानक है। उस दिन तुम देखोंगे कि समस्त दूध पिळानेवार्ला (माताएँ) उनमे हट जाउँगी जिनको वे दूध पिळाती हैं (अर्थात् पुत्रोंसे) और गर्भपात तक वहाँ हो जायँगे, मदिश पान न करनेपर भी पुरुष मदमत्तसे दृष्टिगोचर होंगे। अल्लाहका दण्ड भी अत्यन्त भयानक है। कुरानमें यहाँपर प्रलय कालका दश्य दिखाया गया है।

यह सदा दिनमें रोज़ा रखते हैं और रात्रिको ईश्वर-वंदना करते रहते हैं।

इन्होंने संसारको छोड़सा रखा है। केवल एक कम्बल कोदे रहते हैं।सहाट् श्रीर सरदार तथा श्रमीर इनके दर्शनोंको आते हैं और यह छिपते फिरते हैं। एक बार सम्राट्ने इनको कुछ गाँव धर्मार्थ भोजनालयके लिए दान करना चाहा था। परंतु इन्होंने श्रस्वीकार कर दिया। इसी तरह एक बार सम्राट् इनके दर्शनोंको श्राये और दस सहस्र दीनार (स्वर्ण मुद्दा) भेट किये परंतु इन्होंने न लिये। यह शैस्र तीन दिनके पहिले कभी रोजा ही नहीं खालने। किसीने प्राथना कर इसका कारण पृद्धा नो उत्तर दिया कि मुक्तको इससे प्रथम कुछ भी बेचैनी नहीं होती। इसीसे में बत भंग नहीं करता। घोर खुमुका तथा बेटैनोर्मे तो मृतक जीवका मन्तण कर लेना भी धर्मसम्मत है।

चतुर्थ विद्वान इमाम उस्स्वालह 'यगाने श्रम्त', 'फरीहे दहर' अर्थान 'अडितीय एवं सर्वश्रेष्ठ' की उपाधि धारण करने-याले गुरा निवासी कमाल दीन अवदुल्ला हैं।

आप शंक निजाम-उद्दीन बदाऊनीके मठके पास एक गुफ़ा-में रहते हैं। मैंने तीन बार इन गुफ़ामें जाकर आपके दशन किये। मैंने यह श्रलीकिक कीला देखी कि एक बार मेरा एक दास भाग कर एक तुर्कके पास खला गया। चले जानेपर मैंने उसे फिर अपने पास बुलवाना चाहा परन्तु महात्माने कहा कि यह पुरुष तेरे योग्य नहीं है। इसे अपने पास मत बुला। वहीं जाने दे। वह तुर्क भी मुक्तसे कगड़ना न चाहता था, सत-एव मैंने सी दीनार लेकर दासको उसीके पास छोड़ दिया। सु: महीनेके पश्चाद मैंने सुना कि उस दासने अपने स्वामी- को मार डाला। जब वह बादशाहके सन्मुख लाया गया तो उन्होंने उसकी प्रतिशोधके लिए तुर्वके पुत्रोंके ही हवाले कर-दिया। उन्होंने उसका घध कर अपने पिताका बदला खुकाया। इस अलौकिक लीलाको देख शैक्षा महाशयपर मेरी असीम मिक हो गयी। संसारको छोड़कर में उन्होंका सेवक बन गया। उस समय मुक्ते पता चला कि यह महात्मा दस दस दिन और बीस बीस दिन तक वत रखते थे और रात्रिका अधिक माग ईश्वर-ध्यानमें ही बिता देते थे। जबतक सम्राट्ने मुक्ते किर बुला न भेजा में इन्होंके पास रहा। इसके पश्चात् में पुनः संसारमें आ लिपटा कि ईश्वर मुक्ते नष्ट कर दे। यह कथा आगे आवेगी।

## चौथा अध्याय दिल्लीका इतिहास १ दिल्ली-विजय

इक् प्रसिद्ध विद्वान , एवं काकी उल कुउकात (प्रधान
के काज़ी) कमालउद्दीनमुहम्मद बिन (पुत्र) सुरहान
उद्दीन, जिनको 'सदरे-जहाँ' की उपाधि प्राप्त है, कहते थे कि
इस नगरपर मुसलमानोंने हिजरी सन् ४०४ में विजय' प्राप्त

<sup>(</sup>१) विद्या-विजयकी तिथि बत्ताने मेहरावपर ठीक ठीक नहीं वदी। बहाँपर एक धम्यू ऐसा किका है जिसे इतिहास में भिन्न प्रकारसे पर्ते हैं। कनिगहम साइवके मतासुसार यह तिथि ५८९ द्विजरी निककती है। सर सम्यद बहुमद तथा टॉमस महाक्षव इसको ५८० दिवरी पदते

की। यही तिथि स्वयं वैंने भी जामे मसजिवकी मेहरावर्मे कियी हेकी थी।

गृक्षमी और जुरासाकके सकाद शहाबुई न मुहमाद किन (युत्र) साम, गोरी के दास सेनापति कुतुष-उद्दीन प्रेवकने वह नगर जीता था। इस व्यक्तिने मुहम्मद किन (युत्र) गांगी सुलतान इम्राहीम बिन (युत्र) सुलतान महमृद गांजी (व्यम-कीर) के देशपर, जिल्लने नर्थप्रथम मारतपर विजय प्राप्त की वी, बलपूर्वक अपना खाधिपत्य जमाया। जय सम्राट् शहाब-जदीलने बृतुब उद्दीनको एक बज़ी सेना देकर मारतको और भेजा तब इसने सर्वप्रथम लक्ष्मीरको जीता और वहींपर अपना निवास बना पेश्वयंशाली सम्राट बन-गया।

एक घार सम्राट् गोरीके भृत्योंने इसकी निन्दा कर कहा
कि सम्राट्की अधीनना छोड़ कर अब यह स्वतन्त्र होना चाहता
है। यह बात कृत्य-उद्देशको कानांतक भी पहुँची। सुनते ही वह
विना कोई वस्तु लिये अकेला ही रात्रिके समय गृज़नीमें आ
सम्माट्की सेवामें उर्थकित हो नाया और निन्दकोंको इस बातकी बिलकुल ही सबर न हुई। क्ष्याले दिन राजसभामें वृत्यहै। टामस महावय तो अपनी पृष्टिमें इसन निजामी विश्वित ताज-उठमासिर उव्पत करते हैं। परन्तु इस मन्यको अवलोकन करनेसे पता
प्रकता है कि मन्यकाने दिली-दुर्गकी विजय को तिथ नहीं ही है। 'तहकाते
नासिरी' इत्यादि प्राचीन प्रन्योंसे यही पता चकता है कि ५८० दिजर्गमें
तरावदीका प्रथम युद्ध हुआ जिसमें सुकतान गोरीकी पराजय हुई।
दि० ५८० में इसी स्थानपर सुकतानकी विजय हुई। इसके प्रधान
क्षमोर समा श्रीसीकी विजय कर, सहाहहीन अपने हेशको कीट-गावा और
इसी श्रीकार स्वा राज्या विजय कर, सहाहहीन अपने हेशको कीट-गावा और

उद्दीन राअसिहासमके नी वे लुक कर बैठ गया। स्तकार्त अव यक्तित समास्त्रों से मुनुब उद्दीनका समाचार प्रद्वा, तो वन्होंने पूर्वेवत पुनः उसकी निंदा करनी प्रारम्भ कर दी और कहा कि हमको तो अब पूर्णतया निश्वय हो गया है कि यह वास्तव-में स्वतन्त्र सम्राट् बन बैठा है। यह सुनकर सम्रादने सिहा-समयर पर मारा और ताली बजाकर कहा 'येक्क''। कुनुब-उद्दीनने उत्तर विया। 'महाराज, उपस्थित' और नीचेसे निकल मरो समामें उपस्थित हो गया। इसपर उसके निन्दक बहुन ही लिखन हुए और मारे मयके धरतीको श्रुमने तने। सम्मादने कहा कि इस बार तो मैंने तुम्हागा अपराध समा किया परन्तु अब तुम कमी इसके विरुद्ध मुक्तसे कुछ न कहना। प्रतुव उद्दीनको भी भारत लीटनेकी झाजा दे ही गयी और उसने यहाँ आकर दिल्ली तथा अन्य कई नगर औते। उस समयसे आजनक दिल्ली नगर निरन्तर इसलामकी राजधानो बना हुआ है। कुनुब उद्दीनका देहावलान भी इसी नगरमें हुआ।

## (२) सम्राट् शम्स-उद्दीन अन्तमश

शम्स-उद्दीन 'ललमश दिल्लीका मधम स्थायी सम्राट् या। प्रहित्ने तो यह कुतुब उद्दीनका दास था, फिर श्रीरे धीरे

<sup>(1)</sup> ऐवक—्तुकी भाषामें यह अमीरोंकी एक स्वाधि है। क्रिक्सि-तम वह अनुमान कि हाथकी उंगलियाँ दूरी होनेके जारणाही वह ऐवड बहुबाया, गुरुत है।

<sup>(</sup>र) कोई तो इस सम्रादका नाम येशकमधा अवसा है और कोई स्टब्स्य परम्यु-सरकामधा किसीने नहीं निकान न्यह नुस्तक किसनेवाओं के उम्मादका करू हो। सकता है। प्रक्रिया किसता है कि सुनुवन्दीकों इस दासका नाम मुरीदनेके भ्यापन्न क्यासकास (क्यानुकोक्यक्यिक स्वरोधान )

यह सेनाध्यक्ष नथा नायव तक हो गया। कृतृवं उद्दीनका देहान्त होने पर तो इसने स्थायी रूपसे सम्राट् हो कर लॉगॉसे राजभक्तिकी शपथ लेना प्रारम्भ कर दिया।

जब (नगरके) समस्य विद्वान श्रीर दाशनिक, काज़ी वजी उद्दीन काशानीका लेकर सम्राट्के सम्मुख गये, तब श्रीर लोग तो सम्मुख जाकर बंडे परन्तु काज़ी महाशय यथापूर्व सम्राट्के समकत्त श्रास्मनपर जा बंडे। सम्राट्ने उनका विचार तुरन्त ही ताड़ लिया श्रीम प्रशंका काना उदा एक कागज़ निकाल कर काज़ी महोदयको दे दिया, जिससे पता चला कि कृतुब उद्दीनने उसका स्वतन्त्र कर दिया था। काज़ी तथा धर्मशास्त्रों के काताश्राने उस पत्रको पढ़कर सम्राट्के प्रति नाजमिककी शपथ ली।

इसने शीस वर्ष पर्यन्त राज्य किया । यह सम्राट् स्वयं विद्वान था। इसका चरित्र श्रद्धा और प्रमुक्ति सदा न्यायकी कार रहती थी। न्याय करनेके लिए थिशेष उत्सुक होनेके कारण इसने झादेश दे दिया था कि जिस पुरुषके साथ श्रन्याय हो उसे रिजात वस्त्र पहन कर बाहर निकलना चाहिये. जिससे सम्राट् उस पुरुषको देखते ही पहचान लें, क्योंकि भारतवर्षमें लोग रक्का, बहुत सम्भव है, अत्यन्त रूपवान् होनेके कारण ही यह नाम रक्षा वैवा हो।

अबनमशने २६ वर्ष पर्यन्त राज्य किया, बत्ताने २० वर्ष अमसे किसा दिया है।

(1) कृतुव-उद्दोनका देहान्त हो आने पर वसके पुत्र भारामशाहने भी कई महीने राज्य किया था परन्तु वत्नाने उसका वर्णन नहीं किया है। भारामशाहके सिक्के भी मिके हैं जिनसे उसका सिद्दासनासीन होना सिद् होता है। उस समय भक्तमस बदायुँका हाकिम था। साधारणतया श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं रात्रिके लिए एक दूनरा ही नियम था। द्वार स्थित बुर्जोंके स्फटिकके बने हुए सिहोंके गलेमें श्रद्धलाएँ उन्ल कर उनमें घरियाल (बड़े घंटे) बँधशा दिये गये थे। श्रम्भायपीति व्यक्तिके अजीर हिलाते ही सम्राद्को स्त्रना हा आ थि। श्रीर उसका न्याय तुरन्त किया जाता था। इतना करने पर भी इस सम्राद्को सन्ताप न था। वह कहा करता था कि लोगोपर राजिका श्रवश्य श्रन्थाय होता होगा, प्रात कालत्रक तो बहुत विलम्ब हो जाता है। श्रतः (दूसरा) श्रादेश निकाला गया कि न्याया धियोंका फैसला। उन्त होना चाहिये।

#### (३) सम्राट् रुक्न-उद्दीन

सम्राट् शमस उद्दीनके तीन पुत्र श्रौर एक पुत्री थी। सम्राटका देहाना हो जाने पर उसका पुत्र कक्न उद्दीन सिंहा-सनासीन हुआ । उसने सर्वप्रथम श्रपने विमाता पुत्र रिजया

फरिक्ता किसता है कि जब सम्राट् भर्मारों (कुर्छानों ) का विद्रोह्य होत करने पञ्जाब गया था, तब कुछ अधिकारी मार्गले ही कौट माये और इन्होंने रिज़याको सिंहासनपर बैठा दिया। सम्राट् यह सूचना पाते ही कौट पदा परन्तु किछोखदी १ क ही आ पाया था कि रिज़याकी सेनाने उसको पकद किया।

<sup>(</sup>१) रुक्न-उद्दीन पिताकी मृत्युके छपरान्त गहीपर बैठा। यह ऐश-पसन्द था। राज्यके समस्त अधिकार इसकी माताके हाथमें रहते थे। फरिश्ताके कथनानुसार इसकी माता शाहनरखाँने सम्राट् अस्तमशकी रानियोंका तथा सबसे छोट पुत्रका बहुत बुरी तरहसे वध करवा डाला था। इसी कारण छोटे, बड़े, सभी छोगोंका विश्व रुक्नउद्दीनकी ओरसे फिर गया था।

के सहोदर-मार्र मुत्रज्ज़'-उद्दीनका वध करवा दिया। जक र ज़िया इसपर कोधिन हुई तो सम्राट्ने उसका भी वध-कर-वाना जाता।

सम्राट् एक दिन गुक्रधारकी नमाम्न पढ़ने जामे मसजिदमें गया हुआ था कि रिज़या मन्याय-पीड़ितों के से बला-पिट्र कर जामे मसजिदके निकटस्थ प्राचीन राजभवन मर्थात् दौलतः जाने मसजिदके निकटस्थ प्राचीन राजभवन मर्थात् दौलतः जाने हि ज्ञार चढ़ कर खड़ी हा गयी और लोगोंको मरने पिताको न्याय-प्रियता और वन्सलताकी स्वृति दिला कर कहने लगी कि यम्ब-उद्दीन मेरे माईका वध कर अब मुमको भी मारना चाहता है। इसपर लोगोंने मुद्ध हो यम्ब-उद्दीन पर झाक्रमण किया-और उसको मसजिदमें ही पकड़ कर रिज़-याके सम्मुख ले आये। उसने भी अपने भाईका बदला लेनेके लिए उसको मरवा हाला।

#### (४) साम्राशी रज़िया

तृतीय भ्राता नासिर-उद्दीनके अस्पवयस्क होनेके कारण, सेना तथा अमीराने रिज़ियां का ही साम्राज्ञी बनाया। इसने

- (१) मुक्तवक्र-उद्दीय तो रज़ियाके पश्चत् राज-सिद्दासमपरः वैद्धाः याः मास्त्रम दोका दै कि वत्त्रको वद्दीं भग-दुःश्य है। परिक्ताके अयु-सार-वृक्षक्र-वद्गीयका वस-पुत्रा था।
- (२) रिजया—इसमें सम्राटीं के समस्त भावत्यक गुण मीजूर थे।
  यह भावरण्यं कुराम शरीक्षा पाठ करती थी। कई विकामीका
  मी इसे व्यवस्थित क्रमण्या। विवादे सम्बद्धी ही यह सुम्बद्धी सुमानकोंकी
  इस्तको प्रकाद क्रमण्या। विवादे सम्बद्धी के यह सुम्बद्धी सम्बद्धी क्रमण्याकोंकी
  वस्तको प्रकाद के विवाद स्वादित्य करते वस्तको क्रमण्याको क्रमण्याको वस्तको व्यवस्थी
  वस्त विवा । भगीरोंदे विरोध करते वर सम्बद्धी क्रमण्याको क्रमण्याको

चार वर्ष राज्य किया। यह पुरुषोंकी मंति शस्त्रासासे सुमिजित हो घोड़ेपर चड़ा करती और मुहँ सदा खुला रखती थी। एक हबशी दास' से अनुचित सम्बन्ध होनेका लाञ्चन लगाये जानेपर जनताने राजसिंहासमसे उतार कर इसका विवाह एक निकटस्थ संबंधीसे कर दिया।

इसके पश्चात् नासिर-उद्ीन सिहासनपर वैठा और इसने बहुत वर्ष तक तक राज्य किया।

कुछ दिन बीतने पर राज़िया और उसके पतिने राज्ञ-विद्रोह किया और दासों तथा सहायकोंको लेकर मुकाबला करनेपर उधत हो गये। पर नासिरउद्दीन और उसके पश्चत् सम्राट् होनेवाले उसके नायव 'वलवन' ने राज़ियाकी सेनाको पराजित कर दिया। राज़िया युद्ध'-केन्न से भाग गयी। जब यह यक गयी और भूजप्याससे ज्याकुल हुई तो एक ज़र्मीदार-को हुल चलाते देख इसने उससे कुछ भोजन माँगा। उसने इसे रोटीका एक दुकड़ा दिया और यह खाकर सो गयी। इस समय यह पुरुषोके वेशमें थी। इतनेमें ज़र्मीदारकी दृष्टि इसके कि 'मेरे पुत्र तो मदिरा पान तथा मन्य व्यसनों ही किस रहते हैं। यह राज़िवा ही दुछ थोग्य है। आप इसे की न समझें। यह वास्तवमें की रूपशाध पुरुष है।' यह पहेंके बाहर आकर, मदौंका बाना पहिर ( अर्थात् तनमें कुना और शिरपर कुकाइ छनाये हुए) मरे दर्वारमें आकर हैश करती थो।

- (१) इसका नाम जमाख-टहीन था।
- (२) रिकृषाके प्रवाद ग्रुअञ्ग-वदीन बहरामगाह समाद हुना; जैवा कि उत्तर किया आये हैं। गासिर-उद्दीनका नाम बत्नाने ग्रमसे किया दिया है"।
- ( ६) यहाधनिकायुद्धःवैधलमा हुनाः वा । वतार्वनी निः वत्ताकीः इस कवाका कुछ कुछ समर्थन कालाहे ।

कृता ( एक प्रकारका चागा ) पर जा पड़ी । उसने घ्यानपूर्वक देखा तो उसमें टॅंके हुए रक्ष नजर आये । वह तुरंत समभ गया कि यह खी हैं। बस सोतेमें ही उसका बध कर उसने बख-आम् षण उतार लिये, घोड़ा भगा दिया और शवको खेतमें दबाकर स्वयं उसका कोई यहा ले हाटमें बेचने गया । हाट- बाले उसपर सन्देह होनेके कारण उसे एकड़ कर कोतवालके समकत्त ले गये । कांतवालके मारने पीटने पर उसने सब घुनान्त कह सुनाया और शव भी बता दिया । शव वहाँसे निकाल कर लाया गया और शव भी बता दिया । शव वहाँसे निकाल कर लाया गया और स्नान करा कर तथा कफ़न देकर उसी स्थानपर गाड़ दिया गया। उसकी समाधिपर एक गुबद भी बना दिया गया। इस समय इस समाधिके दर्शनार्थ बहुत लोग जाते हैं। यह जियानत (ईश्वर-भिक्त) की समाधि कहलाती है और यमुना नदीके किनारे नगरसे साढ़े तीन भीलकी दूरीपर है।

## ५--सम्राट् नासिर-उद्दीन

इसके पश्चात् नासिर-उद्दीन स्थायी क्रपसे सम्राट् हुमा। इसने बील वर्ष राज्य किया। इसका श्रावरण श्रत्युत्तम था। यह क्रान-शरीफ लिख कर उसको श्रायसे निर्वाह करता था। क्राजः कमाल-उद्दीनने इसके हाथका लिखा हुश्रा क्रान शरीफ़ मुक्ते दिखाया। श्रद्धर श्रद्धे थे। लेखनविधि देखनेसे (सम्राट्) सुलेखक मालूम पड़ना था। फिर नायव, ग्यास-उद्दीन सन्नाट्-का मार' कर स्वयं सम्राट् बन बैठा।

(१) बल्यनके हाथ नासिर-बद्दीनके वधकी बात किसी इतिहास-कारने नहीं किसी है। फरिश्ता लिखता है कि रोगके कारण सम्नाट्का शाणांत हुआ। बदाउजीका मत भी बहा है।

## (६) सम्राट् ग्यास-उद्दीन बलवन

अपने स्वामीका वश्व कर बलवन' स्वयं सम्राट् बन बैठा। राज्यासीन होनेके पहले भी इसने सम्राट्के नाय बके पद्पर रह कर वीस वर्ष पटपैत राज्यके सब कार्य किये थे। अब (वस्तुतः) सम्राट् होकर इसने बीस वर्ष और राज्य किया। यह सम्राट् न्यायप्रिय, सदाचारी और विद्वान् था। इसने एक गृह बनवाया था जिसका नाम दार-उल-अमन' था। किसी ऋणीके इस गृहमें भवेश कर लेने पर सम्राट् स्वयं उसका समस्त ऋण चुका देना था, और अपराध या वध करनेके उपरांत यदि कोई व्यक्ति इस गृहमें आ धुसता था तो वध किये जानेवाले व्यक्तिके और अन्याय-पीड़ितोंके उत्तर-धिकारी प्रतिशोधका द्रव्य देकर संतुष्ट कर दिये जाते थे। मरणो-परांत सम्राट्की समाधि भी इसी गृहमें बनायी गयी। मैंने भी इस (समाधि) को देखा है।

<sup>(</sup>१) बलवन—तबकाते नासिशके छेखकके अनुसार बलवन और अस्तमध दोनों ही राजपुत्र थे। खंगेज़लाँके आक्रमणके समय वह बन्दी बनाये गये और मावहकनेहरमें 'दास' के रूपमें वेचे गये।

<sup>(</sup>२) दारउलक्षमन—कृत्द्वात कीशेज्ञशाहीमें इस गृहका नाम दार-उल-अमान किला है और इसके भीतर सम्राटोंकी समाधियाँ बतायी गयी हैं। क़ीरोज़शाहने इसकी मरम्मत करवा कर द्वारपर कल्पनके किवाइ लगवाये थे। सर स्थ्यदके आसाहस्सनादीदमें इस गृहकी स्थिति मैंडकाफ साहबकी कोठीके पास मीजाना जमालोकी मसजिदके निकटस्थ खँडहरोंमें बतायी गयी है। इसका परघर इक तो कस्यवक क्ला गया और इन्छ शाह-जहानवादके गृहोंमें कम गया। इस समय यह केवल दूटा खँडहर और चुनेका देर है।

इस सन्नाद्के संबंधमें एक अद्भुत कथा कही जाती है। कहते हैं कि बुझाराके बाज़ारमें इसको एक साधु मिला। बलवनका कृद छोटा और मुख निस्तेज एवं कुरूप था ही. (बस) साधुने इसको 'ओ तुरकक' (तुरकड़े) कह कर पुकारा अर्थात् इसके लिए बहुत ही घृणोत्पादक शब्दोंका प्रयोग किया। परन्तु इसने उत्तरमें कहा 'हाज़िर, ऐ खुशबन्द'। यह सुन साधुने प्रसन्न होकर कहा कि यह अनार मुक्ते मोल लेकर वे हे। इसने फिर उत्तर देते हुए कहा 'बहुत अव्ञा' और जेवसे कुछ ऐसे निकाल, अनार मोल लेकर साधुको दे दिया। इन पैसोंके अतिरिक्त इसके पान उस समय और कुछ न था। साचुने अनार ले कर कहा "हमने तुमको भारतवर्ष प्रदान कर दिया।" बलवनने भी अपना हाथ चूम कर कहा "मुक्ते स्थीकार है"। यह बात उसके इर्यमें बेठ गयी।

संयोगवश सत्राट् शम्स-उद्दीन असतमशने एक व्यापारी-को बुझारा, तिरिमिज़ और समरकृत्यमें दृश्य मोस लेने के सिए मेजा। इसने वहाँ जाकर सी दास मोस लिये जिनमें एक बत्तबन भी था। जब सम्राट्के सम्मुख दास उपस्थित किये गये तब उसने बस्तवनके अतिरिक और सबको एसंद किया। बस्तवनके सिए कहा कि में इस दासको नहीं लूँगा। यह सुनः बस्तवनने प्रायंना की "हे अस्तवन्द आसम (संसार-के स्वामी), इन दासोंको धीमानने किसके सिए मोस सिया है?" सम्माट्ने कहा 'अपने सिए'। इस पर बस्तवनने फिर प्रार्थना कर कहा—"निन्यानवे दास तो धीमान्ने अपने सिए मोस सिये हैं, एक दास अब ईश्वरके सिए ही मोस से सीजिये।" सम्राट् अस्तमग्र यह सुनकर हँस एड़ा और उसने इसको भी ले लिया। कुरूप होनेके कारख इसको पानी सानेका काम दिया गया।

ज्योतिषियोंने सम्राट्को स्वना ही कि भाषका एक दास इस साम्राज्यको लेकर स्वामी वन बैठेगा। ये लोग बहुत दिनोंसे यही बात कहते चले आये थे, परंतु सम्राट्ने अपनी चरतलता और न्यायप्रियताके कारण इस कथनपर कमी ध्यान नहीं दिया। श्रंतमें इन लोगोंने सम्राहीसे जाकर यह सब कहा। उसके कहनेपर सम्राटके इदयपर जब कुछ प्रभाव पड़ा तो उसने ज्योतिषियोंको बुलाकर पृक्षा कि तुम उस पुरुषको पहिचान भी सकते हो ? वे बोले कि कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिनको देखकर हम उसे पहिचान लेंगे। सम्राट्ने श्रव समस्त दासीको अपने संमुखसे होकर जानेको आहा दी। सम्राट् बैठ गया भीर दासींकी श्रेखियाँ उसके संमुख होकर गुजरने लगी। ज्योतिषी उनका देख कर कहते जाते थे कि इनमें वह पुरुष नहीं है। ज़ोहर ( एक बजे दिनको नमाज ) का समय हो गया। सकों (भिश्तियों) की अब भी बारी नहीं आयी थी। वे आपसमें कहने लगे कि हम तो भूखों मर गये, (लाम्रो भोजन बाजारसे ही मँगा लें) भीर पैसे इकट्टे कर बलवनको बाजारमें रोटियाँ लेनेको भेज दिया। इसको निकट-के बाज़रमें रोटियाँ न मिलीं और यह दूसरें बाज़रको चला गया जो तनिक वृरीपर था। इतनेमें सक्कोंकी बारी भी मा गयी परन्त बलबन लीट कर नहीं आया था, अतएव उन लोगोंने एक बालकको कुछ देकर बसवनकी मशक और अस-बाब उसके कन्केपर एक उसको बसवनके स्थानमें उपस्थित कर दिया। बस्नबनका नाम पुकारा जाने पर यही बासक बोस उठा और संमुख होकर बता गया पड़ताश पूरी हो गयी

परंतु जिसकी कोज हो रही थी उसको ज्योतिषी न पा सके। जब सकके सम्राट्के संमुख जाकर लौट आये तब कहीं बलबन बहाँ आया, क्योंकि ईश्वरेच्छा तो पूरी होनेवाली ही थी।

अपनी योग्यताके कारण बलवन श्रव सक्तोंका अफ़सर हो गया। इसके पश्चात् यह सेनामें भरती हुआ और सरदारके पद्चर पहुँचा। सम्राट् होनेके पहले नासिर उद्दीनने अपनी पुत्रीका विवाह भी इसके साथ कर दिया थां और सिंहा-सनासीन होने पर तो इसको अपना 'नायव' ही बना लिया। बीस वर्षोतक इस पद्चर रहनेके उपरान्त सम्राट्का वध कर यह स्वय सम्राट् बन गया।

बलयनके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र, खाने शहीद' युवराज था और सिंध प्रांतका हाकिम था। इसका निवासस्थान मुल

- (१) बळवन शाम्स-उद्दीन अस्तमशका जामाता था, नासिरण्डीनका नदीं ।
- (२) खाने-शाहीद-वस्त्रवनका बड़ा पुत्र-विद्वानोंका बड़ा सरकार करता था और स्वयं भी बड़ा विद्याज्यसनी था। अभीर खुसरो, इसन, देइकवी तथा अन्य बहुतसे विद्वान् इसके यहाँ नौकर थे। शेज़शादी महा-स्रायके पास भी यह युवराज बहुतसी सम्पत्ति उपहारमें भेजा करता था। एक बार तो इसने उनसे भारत आनेकी भी प्रार्थना की थी परन्तु उन्होंने बुवाबस्था तथा निवंकताके कारण आनेसे छाचारी प्रकट की और अपनी रचना भेज दी। इकाकू ख़ाँके पौचने एक सेना भारतमें भेजी थी, जिसके साथ रावी नदीके तटपर युद्ध करते करते इसका प्राणान्त हुआ। कहा जाता है कि युद्धमें तातारियोंकी पराजय हुई परन्तु एक बाज कर जानेके हारण युवराज शिर पड़ा। अभीर खुसरो भी इस युद्धमें बन्दी हो मया था। इसने युवराजकी मृत्युपर एक बहुत ही इद्यद्रावक भरसियां हिस्सा है। इसके केवछ एक ही पुत्र था।

तानमें था। यह तातारियों से युद्ध करते समय मारा गया। इसके कैंक बाद और कैंज करो नामक हो लड़के थे। बलवनके द्वितीय पुत्रका नाम नासिर-उद्दीन था। पिताके जीवनकालमें यह लजनोती और बंगालका हाकिम था। ख़ाने-शहीवकी मृत्युके उपरान्त बलवनने इस द्वितीय पुत्रके होते हुए भी अपने पोत्र कैंज सरोको युवराज बनाया। नासिर उद्दीनके भी मुझज्जा उद्दीन नामक एक पुत्र था जो सज्जादके पास रहा करता था।

# (७) सम्राट् मुश्रज्ज़-उद्दीन कैकुबाद

ग्यास-उद्दीन बलबनका रात्रिमें देहाबसान हुआ। पुत्र नासिर-उद्दीन (बुग्रा ख़ाँ) के बङ्गालमें होनेके कारण सम्राट्ने श्रपने पीत्र कैंजुसरों को युवराज बना दिया था। परन्तु सम्राट्के नायबने कैंजुसरों के प्रति क्षेष होनेके कारण, यह धूर्त्तता की कि सम्राट्का देहान्त होते ही युवराजके पास जा, दुःख पवं समवेदना प्रकट कर एक जाली पत्र दिखाया जिस-में समस्त श्रमीरोद्वारा कैंकुबादके हाथपर राज-भिककी शपथ

<sup>(</sup>१) केकुबाद — मुभग्ज़ उद्दीनका नाम था। यह ख़ाने-शहीदका पुत्र न था। इसके पिताका नाम नासिरउदीन था।

<sup>(</sup>२) के सुसरो किस प्रकार निकाला गया, इसका वर्णन केवक वत्-ताने ही किया है। किसी अन्य इतिहासकारने नहीं। फरियता तो केवल यही किसता है कि सुकतान मुहम्मदर्खों तथा कोतवाक मिक्क मुज्जा-उद्दीन में परस्पर हेच होनेके कारण मिक्कने कतिपय विश्वासयोग्य व्यक्तियोंको एकत्र कर यह कहा कि कैसुसरोंका स्वभाव अत्यन्त ही बुरा है। यदि यह व्यक्ति सम्राट वन गया तो बहुतोंको संसारमें जीवित न छोड़ेगा। संसार-की मलाई इसीमें है कि पैय एवं झमाशोक कैडुवादको ही सम्राट्

केक्जी समितित बोजनाका उक्केल था। जब युवराज एव देख खुका तो इसने कहा कि मुक्ते आपके जीवनकी आशंका हो रही है। कैल्युसरोने पूछा "क्या ककँ"? नायबने कहा कि मेरी मतिके अमुसार तो आपको इसी समय सिन्धु प्रांतको खल देना चाहिये। कैल्युसरोने इसपर, नगर द्वार वंद होनेके कारण, कुछ आपश्च की परंतु नायबने यह कहा कि कुंजियाँ मेरे पास हैं, आपके निकल जाने पर द्वार फिर यन्द्र कर लुँगा। कैल्यसरो (यह सुनकर) बहुत इतह हुआ और रात्रिमें हो मुलतानकी और भाग गया।

कैंजुसरोके नगरसे बाहर जानेके उपरांत नायबने मुश्रउज़-उद्दीनको जा जगाया और कहा कि समस्त उमरा-गण श्रापके प्रति भक्तिकी शपथ लेनेको नैयार हैं। उसने कहा युवराज़ (मेरे चाचाका लडका तो है ही। मेरे साथ भक्तिकी शपथ लेनेका क्या शर्य हैं? नायबने उसको समस्त कथा कह सुनायी और मुश्रउज़-उद्दीनने उसको झनेक धन्यवाद दिये। राता रात समीरी। तथा भृत्योंसे सम्राट्की राजमिक्की शपथ करा ली गथी। श्रगले दिवस प्रातःकाल होते ही घोषणा करा दी गयी और सर्वसाधारणने सम्राट्के प्रति राजभिक्त ब्वीकार कर ली।

नासिर-उद्दीनकों, जब यह सूचना मिली कि पुत्र राज-सिंहासन १२ बैठ गया है तो उसने कहा कि सिंहासनपर अधिकार तो मेरा है, मेरे होते हुए पुत्र उसपर नहीं बैठ सकता। बस, सेना सुसज्जित कर उसने हिन्दुस्तानपर धावा बोल दिया। इधर नायब भी सम्राटको साथ से सेना सहित उस और अप्रसर हुआ। कहा नामक स्थानके संमुख

<sup>(</sup>१) कहा—हरूगहाबादके ज़िक्केमें गंगाके किनारे इकाहाबादसे ४२ मीखकी दूरीपर पश्चिमोत्तर कोणमें स्थित है। अकवरके इकाहाबादमें दुखे

्यंगा नदीके तटाँपर दोनों चोरकी सेमाओं के शिविर एवं।
युद्ध प्रारंग ही होनेको था कि ईश्वरकी चोरसे नाभिरख्दी नके
हदयमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि अंतमें तो मुक्क उद्दीन
मेरा ही पुत्र हैं, मेरे पश्चाद भी वहीं सम्भाद होगा, फिर जनताका रुधिर वहानेसे क्या लाभ ? पुत्रके हर्यमें भी प्रेम उमड़
आया। अंतमें दोनों अपनी अपनी नार्योमें बैठ कर नदीमें
मिले। सम्भादने पिताके चरण स्पर्श किये। नासिर-रहीनने
उसको उठा लिया और यह कह कर कि मैंने अपना स्वस्थ
तुमको ही प्रदान कर दिया, उसके हाथपर मिककी शपथ लो।
इस सम्मिलनके उपर कवियोंने बहुनसे प्रशंसामुक्क पद्य
लिखे हैं और इस सम्मिलनका नाम लिका उस्सार्दन (हो अम

सम्राट् श्रपने पिताको दिल्ली ले गया। पुत्रको सिंहासन-पर बिठा, पिता सम्मुख खड़ा हो गया। फिर नासिरउद्दीन बङ्गालको लीट गया। कुछ वर्ष राज्य करनेके उपगम्त वहीं उसका प्राणान्त भी हो गया। उसकी जीवित सन्ततिमें केवल गयास-उद्दीन नामक पुत्र शृरवीर हुआ जिसको सम्नाट् बनानेके पहले इस इलाकेका हाकिम 'कहा' नामक स्थानमें ही रहता था। इस नगरके भनेक गृहोंके पुराने पथ्यर नवाब आसफ-उद्दीका खखनऊ ले गये। पहिले यहाँका बना देशी कागृज बहुत प्रसिद्ध था। अब यह रोजगार तो मारा गया पर कम्बल अब भी अच्छे बनते हैं।

- (१) कोई दूसरा इतिहासकार इस कथनका समर्थन नहीं काता कि नासिर-उद्दीन पुत्रके साथ दिर्छातक गया थः।
- (२) बनुनाने गयासुदीनको समसे नासिग्डदीनका पुत्र किस्ता है। बास्तवमें वह उसका पीच था। यही बात बनुनाने अध्याय (६-२) में बिजी है।

ग्यास इद्दीनने बन्दी कर रखा थाः परन्तु सम्राट् मुद्दम्मद् मुगलकृते इसको पिताकी मृत्युके उपरान्त छोड़ दिया।

मुद्राज्ज्ञ-उद्दी नने चार वर्ष तक राज्य किया । इस कालमें प्रत्येक दिन ईदके समान व्यतीत होता था और रात्रि शबे-बरातके तुल्य। यह सम्राट् श्रत्यन्त ही दानशील और कृपालु था। जिन पुरुषोने इसको देखा था उनमेंसे कुछ मुक्तसे भी मिले और वे उसके मनुष्यत्व, दयाशीलता तथा दानकी भूरि भूरि प्रशंसा करते थे। दिक्कीकी जामे मसज़िद<sup>ा</sup>की, संसारमें ऋद्वितीय मीनार भी, इसीने यनवायो थी। विषय-भोग तथा अधिक मात्रामें मदिरापान करनेके कारण इसके एक श्रोर पद्माधात भी हो गया जो वैद्योंके घोर प्रयत करने पर भी न गया। सम्राटको इस प्रकार श्रशहित हुआ देख नायव जलाल-उद्दीन फीरांजने चिद्रांह कर दिया और नगरके बाहर आ कुष्वप जैशानी नामक टीलेके निकट श्रवने हेरे हाल दिये। सब्राद्ने कुछ अमीरोंको उससे युद्ध करनेके लिए भेजा, परन्तु जो अमोर जाता वह फीरोज़से मेल कर उसीके हाथपर भिक-की शपथ ले लेता था। फिर जलाल-उद्दोन फीरोज़ने नगरमें घुसकर राजभवनको चारों श्रोरसे जा घेरा। श्रव सम्राट् भी स्वयं भूखों मरने लगा । परन्तु एक व्यक्ति मुक्ससे कहता था कि एक भला पड़ोसो सम्राट्के पास इस समय भी भोजन भेजा करता था।

सेनाने महलमें घुसकर किस प्रकार सद्धादको मार डाला, इसका वर्णन हम आगे करेंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्यात होगा कि इसके पश्चात् जलाल-उद्दीन सद्भाद् हुआ।

<sup>(</sup> १) उपर किसा जा चुका है कि नाम पुक होनेके कारण, बत्ता गोरीके स्थानमें केंकुवादका नाम किस गया है।

#### ( ८ ) जलाल-उद्दीन फ़ीरोज़

यह सम्राट् बड़ा विद्वान् एवं सहिष्णु था और इसी सहिष्णुताके कारण इसकी सृत्यु भी हुई। स्थायी क्रपसे सम्बाट् होनेपर इसने एक भवन अपने नामसे निर्माण कराया। सम्राट् सुहम्मद तुगलकृते अब उसे अपने जामाता 'बिनगृहा बिन सुहमी' को दे दिया है।

सन्नाद्के एक पुत्र था जिसका नाम था कक्न-उद्दीन और एक भतीजा था जिसका नाम था श्रला-उद्दीन। यह सम्राद्का जामाता भी था। सम्राद्ने इसकी कड़ा-मानकपुरका हाकिम (गवर्नर) नियत कर दिया था। भारतवर्षमें यह प्रान्त बहुत हो उपजाऊ समभा जाना है। गेहूँ, वावल और गन्ना यहाँ खूब होते हैं; बहुमूल्य कपड़े भी बनने हैं जा दिल्लीमें भाकर बिकते हैं। दिक्षोसे यह नगर अठारह पड़ावकी दूरीपर है।

श्रलाउद्दोनकी स्त्रो उसको सदा कर्छ दिया करती थी। श्रलाउद्दोन अपने चचासे स्त्रीकं इस वर्तावकी शिकायत किया करता था, और अन्तर्में इसी कारण दोनोंके इद्यों में अन्तर भी पड़ गया। श्रलाउद्दोन साइसी, श्रूरबोर श्रीर बड़ी अड़-वाला था परन्तु उसके पास द्रव्य न था।

<sup>(1)</sup> फिरिताने इस सन्दर्भमें केवळ इतना ही किसा है कि सम्राट् जलाल उद्दीनने अपनी अत्यन्त रूपवती छड़कीका विवाद अकावदीनके साथ कर दिया। परन्तु बदाजनीके छेसानुसार अकाउदीन सम्राठी, अर्थात् अपनी सास, और स्नीसे इदयमें सदा कुद रहता था। कारण यह या कि ये दोनों सम्राट्से सदा इसके व्यवहारकी निम्दा किया करती थीं और इसीसे अकावदीन बीज कर सम्राट्से तूर किसी एकाम्यस्थळमें तरकीयसे भागनेकी विन्तामें था।

एक बार उसने मालवा और महाराष्ट्रकी राजधानी देव-गिरिपर भाकमण किया। यहाँका हिन्दू राजा सब राजाओं में भ्रेष्ठ समभा जाता था। मार्गमें जाते समय अलाउदीनके घोडे-का पैर एक स्थानपर धरतीमें धँस गया और 'टन' पेसा शब्द हुआ। स्थान खुद्वाने पर बहुत घन निकला' जो समस्त सैनिकॉमें बाँट दिया गया। देवगिरि पहुँचने पर राजाने बिना युद्ध किये ही अधीनता स्वीकार कर लो और प्रसुर धन देकर इसको विदा किया।

'कड़ा' लीट आने पर अलाउद्दीनने सम्राट्के पास वह लूट न भेजी। दर्बारियोंके भड़काने पर सम्राट्ने उसको बुला भेजा, परन्तु वह न गया। पुत्रसे भी अधिक श्रिय होनेके कारण सम्राट्ने उसके पास स्वयं जानेका विचार किया। यात्राका सामान ठीक कर वह सेमा सहित 'कड़ा' को ओर चल दिया। नदीके किनारे जिस स्थानपर मुख्यज्ञ उद्दीनने डेरे हाले थे उसी स्थानपर सम्राट्ने भी अपना शिविर डाला और नावमें बैठ कर भतीजेकी और उद्दा।

<sup>(1)</sup> दबा हुआ धन मिलनेका हत्तान्त और किसी इतिहासकारने नहीं लिखा। उनके अनुसार अलाउदीन सम्राट्की आजासे सात बाठ-सहस्र सवारोंके सहित गया तो या चन्तेरी-विषयको और पहुंच गया देखिचपुरमें। वहाँ जाकर उसने यह प्रसिद्ध कर दिया कि पितृष्यसे अप्रसन्न होकन में तैकिंगानाके राजाके यहाँ नौकरी करने जा रहा हूँ और अकानक देखिनिस्में जा कृदा। राजा युद्धके किए बिककुल तैयार न था। उसने कुछ देकर सन्धि कर ली। उसका पुत्र इस समय वहाँ नहीं था। इसने आकर बकाउदीनसे युद्ध किया और हार साथी। अकाउदीनने छः सी मन सोता, सात मन मोती, दो मन हीरा, काछ इत्यादि रह और सो सहस्र मन चाँदी स्टेकर उसका पीछा छोड़ा।

खलाउद्दीन दूसरी खोरसे नावमें बैठ कर तो बाबा, वरन्तु उसने जपने भृत्योंको संकेत कर दिया था कि मैं सजादको ज्योंही गले लगाऊँ त्योंही तुम उसका वच कर डाक्सना। उन्हों-ने बेसा ही किया। सज़ादकी कुछ खेना तो अलाउदीनसे का मिली और कुछ दिल्लीकी ओर भाग गयो।

यहाँ आकर सैनिकोंने सम्राट्के पुत्र दक्त-उद्दीन को राख-सिंहासनपर बैठा कर सम्राट् घोषित कर दिया, परन्तु कक नवीन सम्राट् इस सेनाके बलपर अला-उद्दोनसे युद्ध करके आया तो थे भी विपक्षीकी सेनामें जा मिले। (बेचारा) दक्त-उद्दीन सिन्धुको ओर भाग गया।

#### ( ६ ) सम्राट् अलाउदीन मुहम्भदशाह

राजधानीमें प्रवेश कर श्रहा।उद्दीनने बीस वर्ष पर्य्यन्त बड़ी योग्यतासे शासन किया। इसकी गणना उत्तम सम्रार्गेमें की जाती है, दिन्दू तक इसकी प्रशंसा करते हैं। राज्य-कार्थोंको यह स्वयं देखता और नित्य बाज़ार-भावका हाल पूछ केता था । मुहतसिब नामक अधिकारीविशेषसे, जिसे इस देशमें 'रईस' कहने हैं, प्रतिदिन इस सम्बन्धमें रिपार्ट भी हो जातो थी।

कहते हैं कि एक दिन सम्राट्ने सुध्रतसिवसे मांस महँगा विकनेका कारण पूछा । उसके यह उत्तर देने पर कि इन पश्चकों-

<sup>(</sup>१) कीरोज़ चाह ख़िकजीके तीन पुत्र थे। सबसे बढ़ेका नाम का ख़ाँजहाँ। इसकी मृत्यु सम्राट्के जीवन-काकमें ही हो गयी की। इसकी मृत्युपर अमीर ख़ुसरोने शोकम्थक कविता भी किसी है।

सूसरे पुत्रका नाम या अरकुकी खाँ। वह भी बढ़ा कुक्क का परन्तुः बादकाइ बेगमने मूर्सतावक इसकी बाट व देख उपर्युक्त तृतीय पुत्रको की सिंहासनपर किस विवा।

पर ज़कात (करियशेष) लगनेके कारण पेसा होता है, सम्राद्ने उसी दिनसे इस प्रकारके समस्त कर उठा लिये और ध्यापारियों को बुला कर राजकोषसे बहुन सा धन गाय और बकरियाँ मोल लेनेके लिए इस प्रतिक्षापर दे दिया कि इनके बिक जाने पर वह धन पुनः राजकोषमें ही जमा कर दिया जायगा। ज्यापारियों का भी उनके श्रमके लिए कुछ पृथक् बेतन नियत कर दिया गया। इसी प्रकारसे दौलताबाइ-से विकयार्थ श्रानेवाले कपड़ेका भी उसने प्रकन्य किया।

अनाज बहुत महँगा<sup>र</sup> हो जानेके कारण एक बार उसने सरकारो गोदाम खुलवा दिये, जिल्ले भाव तुरस्त मन्दा पड़ गया। सन्नार्ने उचित मृल्य नियत कर आज्ञा निकास दी कि

(१) अस्तमञ्ज तथा बरुवनक समयसे छेक्त अलाउद्दीन व्यक्तिके समय तक एशिया तथा पूर्वीय यूरोपमें मुगलोंके बहुत ही भयानक आक्रमण हुए। 'यदि इस समय भारतमें, उपयुक्त सम्राटों जैसे कठोर एवं योग्य शासक न होते तो तातारियोंके घोदोंकी टापोंसे ही सारा उत्तरीय भारत वीशन हो जाता। इस समय इन जंगिकयोंके आक्रमण रोक्निके छिए मुकतान आदि सीमा-नगरोंके अधिकारी बड़ी छानबीनके प्रभात नियत किये जाते थे। तातारियोंके आक्रमण निरंतर बढ़ते हुए देसकर अकाउद्दीनने एक बृहद् सेना तैयार करनेका विचार किया परंतु हिसाब करनेपर पता चला कि इतना श्वय साम्राज्य वहन न कर सकेगा। अतप्य सम्राट्ने परामर्थ द्वारा सैनिकोंका वेतन तो कम कर दिया पर वस्तुकोंका मुक्य ऐसा नियत किया कि उसी वेतनमें सुम्रपूर्वक सबका निर्वाह हो जाय। कार्यपूर्तिके लिए पीने पाँच छाम समार रसनेका आजा हुई और एक घोदेवाके समारका वेतन दोसी चौतीस टंक (इपया) तथा दो घोदेवाकोंका ११२ टंक नियत कर दिया गया। वस्तुकोंका मूक्य इस प्रकार निर्वारित हुआ— (अगका एष्ट देखिये)

इसीके अनुतार अनाजका कय-विक्रय हो, परम्तु व्यापारियोंने इस प्रकार बेचना अस्त्रीकार कर दिया। इसपर सत्राद्वे अपने गोदाम खुलवा कर उनको बेचनेकी मनाही कर दी और स्वयं छः महीनेतक बेचता रहा। व्यापारियोंने अब अपना अनाज बिगड़ते तथा कीटादिकी मेंट होते देख सत्राद्धे प्रार्थना को तो उसने पहिलंसे भी सस्ता भाव नियत कर दिया और उनको श्रव लाचार होकर यही भाव स्वीकार करना पड़ा।

सम्राट् किसी दिवस भी सवार होकर बाहर न निकलता था, यहाँ तक कि शुक्रवार श्रीर ईदके दिन भी पैदल ही चला जाता था।

इसका कारण यह बताया जाता है कि इसको अपने एक ) मन गेहूँ (पक्के १४ सेर) = साढ़े सात जेतक (बाधुनिक दो आमे) ) मन जो ( ,, ) = चार जेतक ) मन चावक ( ,, ) = पाँच जेतक ) मन दाळ मूंग ( ,, ) = पाँच जेतक ) मन चना ( ,, ) = पाँच जेतक ) मन चना ( ,, ) = दीन जेतक

इसके अतिरिक्त घोड़ेसे लेकर सुई तक प्रत्येक वस्तुका मूस्य निवत कर दिया गया था। कोई व्यक्ति अधिक मूस्य छेकर कोई चीज़ नहीं बेच सकता था। अकाल तथा सुकाल दोनोंमें ही एकसा मूस्य रहता था। सम्राट्की निजी ज़मींदारीमें भी किसानोंसे नक्दीके स्थानमें अनाम ही खिया जाता था और अकाल होनेपर सम्राट्के गोदामोंसे निकालकर बेचा जाता था। बिद्वानोंको इस बातकी आजा थी कि वे ज़मोंदारोंसे निवत मूस्यपर बनजारोंको अनाम दिखवायें। बनजारे भी निवत मूस्यपर ही व्यापारियोंको बाज़ारमें अनाम दे सकते थे। अजावरीन के मरते ही इस प्रवंचका भी अंत हो गया।

मती से सुलैमानसे अत्यंत स्नेह था। सम्राट् इस मती जेके साथ का दिन आसेटको गया। जिस प्रकारका वर्षाव सम्राट्ने अपने पितृष्यके साथ किया था उसीका अनुकरण यह मतीजा जी अब करना चाहता था। मोजनके क्षिप जब वे एक स्थान पर बैठे को सुलैमानके सम्राट्पर एक बाण चलाते ही वह गिर बहा और एक वासने अपनी डाल उसपर डाल दी। जब अतीजा सम्राट्का कार्य तमाम करने आया तो दासोंने यह बहा दिया कि उसका तो बाण अपने ही देहांत हो गया। उनके कार्यक्षर विश्वास कर यह तुरंन राजधानीकी और जा रन-वासमें सुसनेका प्रयत्न करने लगा। इधर सम्राट् भा मूर्झा बीतने पर सम्रा-काम कर नगरमें आया। उसके आते ही समस्त सेना उसके चारों और एक इहो गयी। यह समाचार वाते ही भतीजा भी भाग निकला परन्तु अंतमें पकड़ा गया और सम्राट्ने उसका वध करा दिया। उस दिनसे सम्राट् कभी स्वार होकर बाहर नहीं निकला।

सम्राट्के पाँच पुत्र थे जिनके नाम ये थे — ख़िज़र खाँ, शादो काँ, सब्बकर खाँ, मुबारक खाँ (इसका द्वितीय नाम कुतुब-बदीन था) और शाहाबुद्दोन।

सम्राट् फुतुब-उद्दीनको सदा हतबुद्धि, म्रागा मौर साहस-कीय सम्मा करता था। भीर भाइयोको तो सम्राट्ने एद मी दिवे और अंडे तथा नगाड़े रखनेशी माझा भादी परन्तु इसको कुछ भी न दिया। एक दिन सम्राट्ने इससे कहा कि केरे भ्रम्य माताओंको एद तथा मधिकार देनेके कारख तुमे सी साखारीसे कुछ देना पड़ेगा। इसपर कुतुब-उद्दीनने उत्तर दिवा कि मुमे देश्वर देगा, भाष क्यों विन्ता करते हैं। इस उत्तरको सुन सम्राट् मयमीत हो उसपर बहुत कुछ हुआ। सम्राट्के रोगी होनेपर प्रधान राजमहिषी ज़िज़र ज़ाँकी माताने, जिसका नाम माहक था, अपने पुत्रकी राज्य दिलाने-का प्रयक्त करनेके लिए अपने भाई संजर'का बुलाया और शफ्य रेकर इस बातकी प्रतिष्ठा करवायों कि यह सम्राट्की मृत्युके उपरांत इसके पुत्रको राजसिंहासनपर बैठानेका प्रयक्त करेगा।

सम्राद्के नायब मिलक मलकी' (हज़ार दीनारमें सम्राद् द्वारा मोल लिये जानेके कारण यह इस नामसे पुकारा जाता या ) ने इस मितकाकी स्चना पाते ही सम्राद्यर भी यह बात प्रकट कर दी । इसपर सम्राट्ने भ्रपने भृत्योंको आका दी कि जब संजर वहाँ आकर सम्राट्-प्रदत्त जिल्म्यत पिर्टिने लगे उसी समय उसके हाय-पैर बाँध देना और धरतीपर गिराकर उसका वध कर देना। सम्राट्के आदेशानुसार ऐसा ही किया गया।

ख़िज़रख़ाँ 'उस दिन दिल्लीसे एक पड़ावकी दूरीपर, संदत्त" ( संपत ) नामक स्थानमे धर्मवीरोंकी समाधियोंके दर्शनार्थ गया हुआ था। इस स्थान तक पैदल आकर पिनाके झारोग्य-

<sup>(1)</sup> संजर---इसकी उपाधि भक्षप ख़ाँथी। यह सम्राट्के चार निकॉमेंसे या।

<sup>(</sup>२) मिक अकफ़ी --मिक काफ़रकी उपाधि थी।

<sup>(</sup>३) ख़िज़र ख़ाँ — बहाऊनी और बतुना इस कथाका वर्णन भिष्ठ भिष्ठ रूगसे करते हैं। प्रथमके अनुसार यह हस्तिनापुरका हाकिम था। सम्राट्की रुग्जायस्थाका बृषांत सुनकर यह दिशोकी ओर आवा तो कुम्कूरने समाट्को पर्यंत्रकी बात सुन्ना दी और यह बंदी बनाकर सम-शेहा भेज दिया गया। इस इतिहासकारके कथनाश्रुतार समाद्देने दूसनी बार कोबिस होकर ख़िज़र ख़ाँको ग्वाकिंगर भेगा था।

<sup>(</sup>४) संदश-संभवतः यह भाषुनिक स्रोनपत है। प्राचीवः काकर्तेः

साभके लिए ईश्वरप्रार्थना करनेको उसने प्रतिका को थी।
पिता द्वारा अपने मामाका वध सुनकर उसने शोकावेशमें
अपने वस्त्र फाड़ डाले (भारतवर्षमें निकटस्थ सम्बन्धीकी
मृत्यु होनेपर वस्त्र फाड़नेकी रीति चलो त्रातो है)। इसकी
सूचना मिलने पर सम्राट्को बहुत बुरा लगा। जय जिज़रज़ाँ
उसके सम्मुख उपस्थित हुआ तो उसने कोधित हो उसकी
बहुत भत्सना की श्रीर फिर उसके हाथ-पाँव बाँध नायवके
हवाले करनेकी श्राक्षा दे दी। इसके उपरान्त इसे ग्वालियर
के दुर्गमें बन्दो करनेका श्रादेश नायवको दिया गया।

यह दृढ़ दुर्ग हिन्दू राज्योंके मध्यमें दिल्लीसे दस प्रशावकी दूरीपर बना हुआ है। ग्वालियरमें ख़िज़रख़ाँ, कोतवाल तथा दुर्गरखकीको सुपुर्द कर दिया गया और उनको चेतावनी भी दे दी गयी कि उसके साथ राजपुत्र जैसा व्यवहार न कर उसकी आंरसे घोर शत्रुवत् सचेत रहना चाहिये।

सम्राट्का रोग भ्रव दिन विन बढ़ने लगा। उसने युवराज बनानेके लिए ज़िज़रज़ाँका बुलाना भी चाहा परन्तु नायवने 'हां' करके भी उसका बुलानेमें देर कर दी श्रीर सम्राट्के पूछनेपर कह दिया कि अभी आता है। इतनेमें सम्राट्के प्राग्पक्षेक उड़ गये।

## (१०) सम्राट् शहाब-उद्दीन

श्रालाउद्दीनकी मृत्यु हो जानेपर, मिलके-नायव (श्रार्थात् काफूर) ने सबसे छोटे पुत्र शहाय-उद्दीनको राजसिंद्दासनपर अधुना नदी इसी नगरके दुगंके नीचे बहती थी। यह बहुत प्राचीन नगर है। कहते हैं कि युधिष्ठिरने को पाँच गाँव दुवोंचनले माँगें थे उनमें एक बहु भी था। बैठा कर लोगोंसे राजभिक्तकी ग्रुपथ ले ली, पर समस्त राज्य-कार्य श्रपने हाथमें रख लिया। उसने शादी ख़ाँ तथा अब्-बकर ख़ाँकी आँखोंमें सलाई भग्वा कर ग्वालियरके दुर्गमें बन्दी कर दिया, श्रीर यही बर्ताव ख़िज़र ख़ाँके साथ भी करनेकी आशा बहाँ भेज दो।

चतुर्थ पुत्र कृतुषउद्दोन भी बन्दीगृहमें डाल दिया गया परन्तु उसको अन्या नहीं किया। (इस प्रकारका अनर्य होते देख) बादशाहबेगमने, जो सम्राद् मुअज्ज्ञ-उद्दीनको पुत्री थी, सम्राद् अलाउद्दीनके बशीर श्रीर मुबश्शर नामक दो दासोंको यह सन्देशा भेजा कि मलिके नायबने मेरे पुत्रोंके साथ जैसा बर्ताव किया है वह तो तुम जानते ही हो, श्रव वह कुतुब-उद्दीनका भी वध करना चाहता है। इसपर उन लागोंने यह उत्तर भेजा कि 'जो कुल हम करेंगे वह सब तुमपर प्रकट हो जायगा।'

ये दांनों पुरुष रात्रिको नायबके ही पास रहा करते थे। अस्त-शस्त्रादिसे सुसिद्धित हो इनको वहां जाने की आसा मिलो हुई थी। उस रात्रिको भी ये दोनों यथापूर्व वहाँ पहुँचे। नायब उस समय सबसे ऊपरकी छुनपर बने हुए कज़ागन्द द्वारा मद्दे हुए लकड़ी के बालाख़ाने में, जिसको इस देशमें 'लिरमका' कहते हैं, विधाम कर रहा था। देवयोगसे इन दो पुरुषों में से एकको तलवार नायबने अपने हाथमें ले ली और फिर उसे उसट-पलट कर वैसे हो लौटा दिया। इतना करते ही एकने तुरन्त प्रहार किया और दूसरेंने भी भरपूर हाथ मारा। फिर दोनोंने उसका कटा सिर कुनुब-उद्दीनके पास ले जाकर बम्दी-सूहमें हाल दिया और उसको कारागारसे मुक्त कर दिया।

<sup>(1)</sup> ख़िरमका---माखून नहीं, यह शब्द किस माचाका है।

## (११) सम्राट् कृतुब-उद्दीन

कुतुब उद्दीन कुछ दिनतक तो अपने भाई शहाब उद्दीनके नायबंकी तरह कार्य करता रहा, परन्तु इसके पश्चात उसको सिंहासनसे उतार वह स्वयं सम्राट् बन बठा। उसने शहाब-उद्दीनकी उँगलियाँ काट कर उसे अपने अन्य भ्राताओं के पास ग्वालियर दुर्गमें भेज दिया और आप दौल नाबादकी और बल दिया।

दौलता शद दिश्वीसे चालीस पड़ावकी दृरीपर है, परन्तु मार्गर्मे दोनों और वेद, मजनू तथा श्रन्य जातिक इनने वृत्त लगे हुए हैं कि पथिकको मार्ग उपवन सरीखा प्रतीत होता है। हरकारों के लिए प्रत्येक कोसमें उपर्युक्त विधिकी तीन-तीन डाक चौकियाँ यनी हुई हैं, जहाँ पर राहगीरको बाज़ारकी प्रत्येक श्रावश्यक वस्तु मिल सकती है। तंलकाना तथा माझवर प्रदेशोंतक यह मार्ग इसी प्रकार चला गया है। विश्वीसे वहाँतक पहुँचनेमें छः मास लगते हैं। प्रत्येक पड़ावपर सज़ादके लिए प्रासाद तथा साधारण पथिकों के लिए पांधानवास (सराय) बने हुए हैं। इनके कारण यात्रियोंको यात्रामें श्रावश्यक पदार्थोंक रखनेकी कोई श्रावश्यक । नहीं होती। क्ष

क ऐसी दो सदक शेरशाइने आ टैगार करायी थीं। बदासनीका कवन है कि पूर्वमें बंगालसे लेकर पश्चिममें रोइतासतक ( जो चार आसकी राइ हैं ) और आगरासे लेकर मॉबूनक ( जो ३०० कोसकी तूरी हैं ) प्रत्येक कोसपर मसजिद, कुँआ, और सहाब, पका इंटोंकी बभी हुई दे और इन स्थानोंमें मोजी, इमाम तथा हिंद-सुसकमाबोंको पानी रिकानेवाक सैनात रहते थे। इनके मांतरिक साधु-संस तथा

स अर क्तुवरदीनके इस प्रकार दौताताबादकी और चले जाने पर कुछ ग्रमीरोने विद्रोह कर सम्राट्के मती जे र ज़िज़र साँके हादशवर्षीय पुत्रको राजमिहासनपर बैठानेका प्रयक्त किया। पर कुतुव-उद्दीनने भतीजेको पकड़ लिया और उसका सिर पत्थरीसे टकरा भेजा निकाल कर मार डाला। उसने मलिक शाह' नामक अमीरको ग्वालियरके दुर्गमें जा लडकेके पिता तथा पितृव्योंका भी वध कर डालनेकी ऋका दी। राहगीरों के किए धर्मार्थ भोजवालय भी यहाँ बने रहते थे। सदस्के दोनों और आम, खिरनी आदिके बढे बढे वुझ होनेके कारण राहगीरोंको राह करनेमें घपतक न सताती थी । ५२ वर्ष पश्चात अक्रवरके समय में डप्युक्त ऐतिहासिकने यह सब बातें अपनी आँखोंसे देखी थीं। फरिश्ताने इस वर्णनमें यह बात और किली है कि पूर्वसे पश्चिमतक सर्वन प्रदेशके समाचारोंकी ठीक ठीक सुचना देनेके लिए प्रत्येक सरायमें 'डाक चौर्का के दो दो बोड़े सदा विद्यमान रहते थे। सम्राट् अपने राज-प्रासःदमें ज्योंही भोजनपर बैठता था त्योही इसकी मुखना नगाशीके शब्द हारा दी जाती थी और शब्द होते ही सरायों में रखे हुए नगाई सर्वत्र बजाये जाते थे । इस प्रकार बंगाकसे छेकर रोइतासतक सर्वत्र इसकी सूचना मिलते ही प्रत्येक सरायमें मुसलमानोंको पका हुआ भोजन और हिंदु भोंको भाटा-ची तथा अन्य पदार्थ बाँट दिये जाते थे ।

- (१) जो पुरुष देविगिरि ( दौलताबाद ) की राहमें पड्यंत्र स्थव्स सम्राट्का वच करना और स्वयं सम्राट्यनना चाहता वा उसका नाम असद्दरोन बिन बुग्रिश था । वह सम्राट् मकाडरीनके वितृष्णका पुत्र था।
- (२) ख़िज़र साँके वधके संबंधमें बदाकर्मी यह किसता है कि नेव-निरिसे कौटते समय रणयंगीरके निकट 'नवा सहर' मामक स्थानसे रामकीय अखागारका अध्यक्ष सादी औं ज़िज़रका वथ होनेके उपरान्त

ग्वालियरके काजी, जैन-उद्गीन मुवारक मुक्सले कहते थे कि
मिलकशाहके वहाँ पहुँचनेके समय में (स्वयं) खिजरकाँके
समीप बेठा हुआ था। इस अमीरके आनेका समाचार सुनते
ही उसका रंग उड़ गया। मिलकशाहके वहाँ आने पर जब
क्रिज़रख़ाँने दुर्गमें आनेका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया
'अख़वन्दे आलम! (संसारके प्रभु) में किसी आवश्यक कार्यके
उनकी भीर पुत्र भादिको राज-भवनमें छानेके छिए ग्वाकियर मेजा
गवा था। इसके प्रथम ७१८ हिजरीमें यही पुरुष उपयुक्त राजपुत्रोंका
वय कर देवल देवीको सम्राट्के रिनवासमें छानेके हेतु भेजा गया था।
प्रसिद्ध कवि खुसरोने अपने 'देवछ देवी और ख़िज़र ख़ाँ' नामक काष्वमें
यह कथा इस भाति किसी है कि मुवारक शाहने देवल देवीको प्राप्त
करनेके छिए ख़िज़र ख़ाँको यहाँतक जिस्स मारा था कि यदि सुम अपनी
भावां मुझको दे दोगे तो मैं नुमको बदीगृहसे निकास कर किसी प्रांतका
गवारं बना दूँगा परंतु ख़िज़र ख़ाँने अंगीकार न किया और 'अमीर'
समरोके कर्लोमें यह कहा

चो बामन इम सरस्तई बारे जानी । सरे मन दूर कुन ज़ां पस बदानी ॥ ( अर्घात् यदि प्राण-प्यारी मेरे मनके अनुकूछ आचरण करती है तो त् मेरी जान मत खा, और जो करना हो कर । ) सम्राट्को यह बात बहुत बुरी कमी और——

व तुदी सर सकादीरा तकव कर्द । के बायद सदक्तिरे इमरोज़ शव कर्द ॥ रोजन्दर गास्त्रियोर इंदम न बसदेर । सरे सेरो मसक अफ़ग़न व शमसेर ॥

(तात्वयं यह कि कोधमें आकर उसने अकाष्यक्षको युकाया और कहा कि सौ कोसकी वात्रा एक ही शतमें समास कर ग्वाकियर जाकर वधकर वाक) करिशताके कथनानुसार शाजपुत्रोंका, विनको आँखोंमें वहकेसे हो सकाई कींची जा चुकी बी, वध कर दिया गया और देवक देवी (ख़ ज़र ज़ाँकी पक्षी) शाजकीय निवासमें काबी गयी। लिए ही उपस्थित हुआ हूँ।' इसपर ख़िज़रखाँने पूछा मेरा-जीवन तो निरापद है।' उसने उत्तर दिया 'हाँ।'

इसके अनस्तर उसने कोतवालको बुलाया और मुसको
तथा तीन सो पुर्गरत्तकोंको साझी कर सबके संमुख सम्राद्धको
आहा पड़ी। उसने शहाबउद्दीनके पास जाकर उसका वधकर
ढाला परन्तु उसने कुछ भय या घबराहट प्रदर्शित नहीं की।
किर शादीलाँ श्रीर श्रक्षवरलाँकी गर्दने मारी गर्था परन्तु जब
लिजरलाँकी बारी श्रायो तो वह राने श्रीर विद्वाने लगा।
उसकी माता भी उसके साथ वहाँ रहती थी परन्तु उस
समय वह एक घरमें बन्द कर दी गयी थी। लिजरलाँके
वधके उपरांत उनके शब बिना कज़न पहिराये तथा बिना
अच्छी तरह दावे हुए योही गड़हेंमें फेंक दिये गये। कई वर्षके
उपरांत ये शव वहाँसे निकाल कर कुलके समाधिगृहमें इबाये
गये। विज्ञरलाँको माता श्रीर पुत्र कई वर्ष बादतक जीवित
रहे। माताको मैंने हिजरी ५२० में पवित्र मकामें देखा था।

म्वालियरका दुर्गा पर्वत-शिखरपर बना हुन्ना है सौर देखने पर पेसा प्रतीन होता है कि मानो शि**लाको काटकर ही** किसीने इसका निर्माण किया है। इस दुर्गके समीप कोई

(1) श्री हंटर महोत्यकं कथनानुसार म्वालियर हुर्ग १४२ फुट ठॅंबी चट्टानपर बना हुआ है। यह देद भीळ खंबा और सीनसी गज़ चौदा है। हाथीकी मूर्ति होनेकं कारण द्वारका नाम 'हाथी पौक' पद गवा है। राजभवन, मानसिंहने ( १४८६-१५)६ ई॰ में ) निर्माण कराये थे। नहाँगीर, साहजहाँ तथा विक्रमापित्यके भवन भी उपर्युक्त शासादके निकट ही बने हुए हैं। ये सब अत्यंत ही सुंदर हैं। नगर गदके बीचे बसा हुआ है। पाचीन यस्तुओं में बहाँगर म्वाक्रियर-निवासी सेन् गुहस्मद गीसका मठ दर्शनीय है। श्रम्य पर्वत इतना ऊँचा नहीं है। दुर्गके भीतर एक जला-श्रय और लगभग बोल कृप बने हुए हैं। प्रत्येक कृपकी ऊँची दीवारोंपर मुजनीक लगे हुए हैं। दुर्गपर चढ़नेका मार्ग इतना प्रशस्त बना हुआ है कि हाथी तक सुगमताले आ जा सकते हैं। दुर्गके द्वारपर पत्थर काटकर इतना सुन्दर महावत सहित हाथी। नर्भाण किया गया है कि दूरले वास्तविक हाथी-सा प्रतीत होता है।

नगर दुर्गके नीचे बसा हुआ है। यह भी बहुत सुन्दर है। यहाँके समस्त गृह और मसजिदें श्वेत पत्थरकी बनी हुई हैं। बारके अतिरिक्त इनमें किसी स्थानपर भो लकड़ी नहीं लगायी गयी है। यहाँकी अधिकांश प्रजा हिन्दू है। सम्राद्की ओरसे

अनुसंधानसे पता चलता है कि मालियर हुन झूरसेन नामक राजाने निर्माण कराया था। ग़ज़नवी तं सन् १०२६ में इसकी विजय न कर सका, परंतु ग़ोरीने इसकी ११९६ ई० में ले खिया। १२११ ई० में सुसलमान सम्राटीका इसपर अधिकार न रहा, पर अलतमक्षने १२६१ ई० में इसकी फिर अपने अधीन कर किया। सम्राट् अकवरके समयमें उच्च कुलोज़्त बांवयोंके लिए इसका उपयोग किया जाता था। परंतु इन्नवन्ताके कथनसे इसका उपयोग बहुत प्राचीन सिख होता है। अंग्रेजोंने १८५७ में इसपर अधिकार कर किया परंतु लाई क्यारीन फिर इसे झांसी नगरके बदलेमें सिधिया दरवारको ही दे दिया।

तुर्गके द्वाधियोंको देखकर दी अक्करने आगरा-तुर्गके पश्चिमीय द्वारपर भी महाबल सहित दो हाथी बनवाये थे। शाहजहाँ ने उनको दिल्लीके काक तुर्गमें छेजाकर सदा कर दिया। परंतु औरंगज़ेवने इनको मूर्तिप्जाका विन्द समझकर वहाँसे इटा दिया। पुरावरव-वेताओंकी कोजसे, कुछ ही वर्ष पहले, इन द्वाधियोंके दुकदे वहीं क्रिकेमें दवे हुए मिके हैं। इन्हें बोदनेसे हाथियोंकी मूर्तियाँ ठीक वन जाती हैं। यहाँ कः सो खुड़ सवार रहते हैं। हिन्दू राज्योंके मध्यमें होनेके कारण ये बहुधा खुद्धमें ही लगे रहते हैं।

इस प्रकारसे अपने भ्राताओं का वध करने के उपरान्त अव कृतुब-उद्दीनका कोई (प्रकाश्य कपसे) वैरी न रहा तो परमे-श्वरने एक बहुत मुहँचढ़े अभीरके कपमें उसका प्राणहकों संसारमें भेजा। इसीके हाथों सम्राट्की मृत्यु हुई। हत्याकारी भी थोड़े ही समयतक सुजपूर्वक वैठने पाया था कि ईश्वरने सम्राट तुग्लकके हाथों उसका भी वध करा दिया—इसका पूर्ण वृत्तान्त हम अभी अन्यक वर्णन करते हैं।

कृतुवउद्दीनके अमीरोंमें खुसरों काँ नामक एक अमीर अन्यन्त ही सुन्दर, बीर और साहसी था। भारतवर्षके अत्यंत उपजाऊ-चँदेरी और माअवग सरीखे, दिक्षीसे छः माहकी राह-वाले, सुन्दर प्रान्तोंको इसीने विजय को थी। सम्राट् कृतुव-उद्दीन इस खुसरोक्षाँसे अत्यन्त प्रेम रखता था।

सम्राद्के शिक्षक काक़ीज़ाँ उस समय 'सदरेजहाँ थे। उनकी गणना भी श्रज़ीमुश्शान (महान् पेश्वर्यशाली) अभी-रामें को जानी थी। कलीददारीका (ताली रखनेका) उष्ध-पद भी इनको प्राप्त था अर्थात् सम्राद्के प्रासावकी ताली इन्हींके पास रहती थी। और यह राजिमें राजभवनके द्वार-पर ही सदा रहा करते थे। इनके अशीन एक सहस्र मैनिक थे। प्रत्येक राजिको अदाई अदाई सी पुरुष एक समयमें पहरा देते थे और बाह्य द्वारसे लेकर अंतः द्वारतक मार्गके दानों आर पंकि वां थे और अक्ष-शक्तादिसे सुसक्तित हो इस

(१) काजी साँ सटरेक्डॉका वास्तविक नाम मौकामा ज़िकाडदीव विन—मौकाना शहासुदीन ख़तातथा । इक्जिने सस्तादको सुकेसन-विधि सिखाबीथी। प्रकार खड़े रहते थे कि प्रासादके मीतर जाते समय प्रत्येक व्यक्तिको इनकी पंक्तियोंके मध्यसं ही होकर जाना पडता था। ये मैनिक "नीवतवाले" कहलात थे। इनकी गणना तथा वेखरेखके लिए अन्य उच्च अधिकारी तथा लेखकगण थे जो घूम फिरकर समय समयपर उपस्थित भो लिया करते थे जिसमें काई कहीं चला न जाय। रात्रिकं प्रहरियोंके चले जानेके उपरांत दिनके प्रहरी उनके स्थानपर आकर उसी प्रकारसे खडे हो जाने थे।

काज़ी खाँको मिलक खुलरो से अन्यंत घृणा थी। वह बास्तवमें हिन्दृ था और हिन्दृओंका बहुत पद्म किया करता था, इसी कारणसे वह काज़ी महाशयका कोश्रभाजत हुआ। इन्होंने सम्राट्से खुसरोकी ओरसे सचेत रहनेको बहुतसे अवसरोंपर निवेदन किया परंतु सम्राट्ने इतपर कभी ध्यान न दिया श्रीर सदा टाला ही किया। ईश्वरने तो भाग्यमें सम्राट्की मृत्यु उसीके हाथों लिखी थी। यह बात कैसे अन्यथा हो सकता थी, यही कारण था कि सत्राट्के कानीपर जूँतक न रंगती थी।

एक दिन खुसरो ख़ाँने सहारसे निवेदन किया कि कुछ हिन्दू मुसलमान हुआ चाहते हैं। उस समयकी प्रथाके अनु-

- (१) खुसरां क्याँ बास्तवमें गुजरातका रहनेवाळा था। फ़िश्वता और बरनी उसको 'परवार' जातिका, जिसे वे नीची जाति मानते हैं, बतकाते हैं। हमारी सम्मतिमें यदि यह झब्द 'परमार' का अपअंश हो तो वह नीची जाति कदापि नहीं कही जा सकती, वर्षों के इस जातिके कोग राजपुत होते हैं। यह पुरुष मुसकमान हो गया था और इसका नाम 'हसन' था। खसरो क्यों तो उपाधि थी।
  - (१) इस्मवत्नाके अतिरिक्त किश्री अन्य इतिहासकारने इसका

सार यदि कोई हिन्दू मुसलमान होना चाहता था तो सम्राट्की अध्यर्थनाके लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक थो और सम्राटकी ओरसे उसको ख़िलश्चत और स्वर्णकंकण परिनोषिक इपसं प्रदान किये जाते थे। सम्राटने भी प्रधानुसार ख़ुसरो ख़ाँसे जब उन पुरुषोंको भीतर बुलानेके लिए कहा।ता उसने उत्तर दिया कि अपने सजातीयोसे लिखत और अध्यमीत होनेके कारण वे रातको आना चाहते हैं। इसपर सम्राटने रातका हो उनके श्रानेको श्रन्मति हे दी।

श्रव मलिक व्यूसरोने श्रव्हे श्रव्हे वीर हिन्द्श्रोंको हाँटा श्रीर श्रपने भ्राता खाने बानाको भी उनमें समिलत कर लिया। गरमीके दिन थे। सम्राट्भी सबसे ऊँची छुतपर थे। दासोंके अतिरिक्त श्रन्य कोई व्यक्ति भी इस समय उनके यास न था। ये पुरुष चार हारोंको पार कर पाँचर्यपर पहुँचे तो इनका शस्त्रसं समज्जित देख काजी खाँको सन्देह हुआ और उसने इनको रोककर श्रवचन्द श्रालम ( संसारके-प्रभु-सम्राट्) को आज्ञा प्राप्त करनेको कहा। इसपर इन लोगाने काज़ी महाशयको धेर कर मार डाला। यहा कोला-वर्णन नहीं किया है। उनके कथनानुसार सम्राट्का पियपात्र होनेके कारण भन्य अमीर खमरी खाँके द्वेपी हो गये थे। अतप्त उसने सम्राट-की भाजा प्राप्तकर अपने सजातीय चालीस सहस्र गुजरानियाँकी सेनामें स्थान दिला दिवा था । इतना हो जानेपर फिर एक दिन उसने सम्राट्से बार्थना की कि सदा सम्राट्-सेवामें उपस्थित रहनेके कारण मैं स्वबाती वींसे भी नहीं मिल सकता। इसपर उन स्वजातीयोंको दुर्ग-प्रदेश की आश क्रिक गर्बी । इस प्रकार भवसर पा उसने सम्राह्का वध कर द्वाका । संमव है कि भारतीय प्राचीन इतिहासकारोंने किसी कारमध्य मुसक-आब कामेडी प्राचीन प्रथाका वर्णन करना ही उचित न समझा हो ।

इस होते देख जब सम्राट्ने इसका कारण पूछा तो मिलक खुसरोने कहा कि उन हिन्दुर्मोको भीतर आनेसे काज़ी रांकते हैं, इसी कारण कुछ वाद-विवाद उत्पन्न हो गया है। सम्राट् अब भयभीत हाकर राज-प्रसादकी श्रोर बढ़ा परंतु हार बंद थे। हार खटखटाये ही थे कि खुसरो ख़ांने आकर आक्रमण कर दिया। सम्राट भी खूब बिल छ था, विप् कीको नीचे दबाते तिनक भी देर न लगी। इतने में श्रम्य हिन्दू भी वहाँ श्रागये। खुसरोने नीचेसे पुकार कर कहा कि सम्राट्ने सुभे दबा रखा है। यह सुनते ही उन्होंने सम्राट्का वध कर हाला और सिर काट कर चौकमें फेंक दिया।

## (१२) खुसरो ख़ाँ

खुसरो ख़ाँने अमीरों और उद्य पदाधिकारियोंको उसी समय बुला भेजा। उनको इस घटनाकी कुछ भी सूचना न थी, भीनर प्रवेश करने पर अन्होंने मिलक खुसरोको सिहास-नासीन देखा, और उसके हाथपर मिककी शपथ ली। इनमेंसे कोई व्यक्ति प्रातःकाल तक बाहर न जा सका।

स्योंदय होते ही समस्त राजधानीमें विक्रिप्त करा दी गयी और बाहरके सभी अमीरोंके पास बहुमूल्य खिलञ्जन (सिरोपा) तथा आक्षापत्र भेजे गये। सभी अमीरोंने ये खिलअतें स्वीकार कर लीं; केवल दीपालपुर के हाकिम

<sup>(</sup>१) दीवाकपुर — आयुनिक मींटगुमरी ज़िक्केमें स्वास नवीके प्राचीन मेंद्वारमें पाइन्द्रमसे २८ मीक पूर्वकी धोर स्थित है। बचादा देकने स्टेशनसे यह १७ मीक दक्षिणकी धोर है। ब्रो जनरक कनिंग्द्रम महोदयके भनुसंधानानुसार राजा देवपाकने इस नगरको दसादा था। यह राजा कीन था और किस समय हुना, इसका कुछ पता वहीं चळता।

( मवर्नर ) तुगलक शाहने इनको उठाकर फेंक दिशा और आकापत्रपर शासीन होकर उसकी प्रवक्ता की। यह सुनकर ज्सरोने श्रपने भ्राता जानेखानाको उस श्रोर मेजा परंतु तुगलकशाहने उसको परास्त कर भगा दिया।

वृक्षरों मिलकने सम्राद् होकर हिन्दुश्रोंको बड़े बड़े पहाँ-पर नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया और गोवधके विकक्ष समस्त देशमें आदेश निकाल दिया। हिन्दु जाति गो-बधको धर्मविष्ठ समस्ति है। गोवध करनेपर हत्यारेको उसी गौ-के चर्ममें सिलबा कर जला देते हैं। यह जाति गौको बड़े पूज्य भावसे देखती है। धर्म तथा औषधि कपसे इस पशुका मूच पान किया जाता है और गोबरसे गृह, दीवारें आदि लीपी जाती हैं। खुसगं ख़ाँकी इच्छा थी कि मुसल्मान भी पेसा ही करें। इसी कारण ( मुसलमान , जनता उससे घृणा कर तुग-लक शाहके पक्षमें हो गयी।

मुलनान निवासी शैंख ठकन उद्दीन कुरेशी मुक्तसे कहते थे कि तुगलक 'कुरुना' 'जातिका तुर्व था। यह जाति तुर्किस्तान कीरंज़जाह तुगलक यहाँपर सतकज नतीकी एक नहर काट कर कावा था। गुलाम तथा ख़िलज़ी नृपतियोंके समयमें यह नगर उत्तरीय पंजाककी राज-धानी था। प्राचीन नगरके खंडहरोंको देखनेये पता कगता है कि प्रधान नगर तीन मीकके घेरेमें बसा हुआ था। आजक्क यह तहसीकका मधान स्थान है और जनसंख्या भी पाँच-छः सहस्रसे अधिक न होगी परंतु प्राचीन-काक्रमें यह सुकतानके समक्का था। तैमुरके समय तक इसकी वही दक्षा थी। उस समय बहाँपर बोगसी मसजिदों और बीगसी कुँद बने हुए थे

(1) इस्ता-मार्को योकोके कथना सुसार सातारी पिता और भारतीय सातासे उत्तव मुगुळ जाति विशेषका नाम है। परंतु बहुतसे इतिहास-कारोंका बहु मूख है कि चीच देशके उत्तरमें कहन जेदन अथवा लेख नामक सौर सिन्धु प्रान्तकं मध्यस्य पर्वतोमं निवास करती है। तुग्-सक स्थायम्त निर्धत था श्रीर इसने सिन्धु प्रान्तमं श्राकर किसी व्याप रोके यहाँ सर्वप्रथम मेडोकं गल्लेकी रक्षा करने-की वृत्ति स्वीकार की थी। यह बात सम्राट् श्रलाउद्दीनके समयकी है। उन दिनों सम्राट्का भ्राता उत्साँ (उलग् खाँ) सिंधु प्रान्तका हाकिम (गवर्नर) था। व्यापारोके यहाँसे तुग्लक नौकरी छोड इस गर्चनरका भृत्य हो गया श्रीर पदाति सेनामं आकर सिपाहियोमं नाम लिखा दिया। जब इसकी कुलीनता-की स्वना उलग् खाँका मिलो तो उसने इसकी पदवृद्धि कर इसको घुड़सवार बना दिया। इसके पश्चात् यह श्रकसर बन गया। किर मीर-श्राखार (श्रस्तवलका दारोगा) हो गया श्रीर श्रन्तमं श्रजीम-उश्शान (महान् पेश्वर्यशाली) श्रमीरोमें इसकी गगुना होने लगी।

मुलतान नगरमें तुगुलक द्वारा निर्मित मसजिद्में मैंने यह फ़तवा (अर्थात् ज्वुदा हुआ शिलालेख स्वयं अपनी आँखोंसे पर्वतपर बाम करनेके कारण इस जातिका यह नाम पड़ा । उन्हें बरी-प्रसादके मतसे कुरुना जाति तारीखे रशीदाके लेखक मिर्जा हैदरके क्षणनामुसार मध्य प्रिवाम स्वर्था थी।

- ()) खुलासे-उत्तवारी खंके खेखक्का कथन है कि सम्राट् तुगृत्कक् साहके पिताका नाम तुग्लक् था। वह सम्राट् ग्रयास-उद्दोन बलयनका दास या और उसकी माना एक जाटनी थी।
- (२) भीर आख़ोर, आख़ोर थेंग इत्यादि उपाधियाँ स्ट्याट्डी अख-शाकाके दारोगाको दी जाती थें। यह पद उस समय बहुत उथ समझा आता था। स्वयं श्रत्या-इद्दीन ख़िन्जीका आता अपने पितृष्यके कासन-काकर्में 'श्रीर आख़ोर' था। आबी सझाट् गृजास-उद्दीन तुगृकक भी इसी साझां ( अर्थात् श्रका-उद्दीन ) के शासनकाक्षमें इस पदपर था।

बढ़ा है कि अड़तीस बार तातारियांको रखमें परास्त करनेके कारण इसका मलिक गाज़ीकी उपाधि दी गयी थी।

सम्राट् कुतुवउद्दीनने इसको दीपालपुरके हाकिसके पदपर प्रतिष्ठित कर इसके पुत्र ज्नह ख़ाँको मीर-धाख़ोरके पदपर नियुक्त किया। सम्राट् खुसरोने भी इसको इसो पदपर रखा।

सम्राट् खुसरोके विषय विद्रोह करनेका विचार करते सभय तुगलक अर्धान केवल तीन सो विश्वसनीय सैनिक थे। अनुष्य इसने तत्कालीन मुनतानके गवर्नर किश्रम् खाँको (जो केवल एक पड़ायकी दृरीपर मुलतान नगरमें था) लिखा कि इस समय मेरी सहायना कर अपने (वली नअमन) स्वामी (सन्नाट्) के ष्ठियका वदला चुकाओ। परन्तु किश्नन् खाँने यह प्रत्नाव इस कारण अस्वीकार कर दिया कि उसका पुत्र खुसगे खाँके पास था।

अव तुगलक शाहने अपने पुत्र जूनह खाँको लिखा कि किशल खाँके पुत्रको साथ लेकर, जिस प्रकार सम्मन हो, दिल्लीसे निकल आओ। मिलक जुनह निकल भागनेके तरी केपर विचार ही कर रहा था कि देवयोगसे एक अब्दा अवसर उसके हाथ आ गया। जुसरो मिलकने एक दिन उससे यह कहा कि घोड़े बहुत मोटे हा गये ह, बदन डालते जाते हे, तुम इनसे परिश्रम लिया करा। आका हाते ही जूनह प्रतिदिन घोड़े फरने बाहर जाने लगा, किसी दिन एक घएटेमें ही लीट आता, किसी दिन दो घएटोंमें और किसी दिन तीन-चार घएटोंमें। एक दिन वह ज़ोहर (एक बजे दिनकी नमाज़) का समय हां जानेपर भो न लीटा। भोजन करनेका समय आ गया। अब सम्राट्ने सवारोंको क्षर लानेकी आका दी। उन्होंने लीट कर कहा कि उसका कुछ भी पता नहीं

स्रकता। पेसा प्रतीत होता है कि किशलू खाँके पुत्रको लेकर अपने पिताके पास भाग गया है'।

पुत्रके पहुँचते ही तुगलकने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया और किश दू खाँकी सहायतासे सेता एकत्र करना शुक्क कर दिया। सम्राट्ने भ्रापने भ्राता खानेखानाको युद्ध करनेको भेजा परम्तु वह हार जाकर भाग श्राया, उसके साथी मारे गये और राजकोष तथा श्रम्य सामान तुगलकके हाथ भ्रा गया।

श्रव तुगलक दिल्लीको श्रोर श्रप्रसर हुआ और खुसराने भी उससे युद्ध करनेकी इच्छासे नगरके वाहर निकल श्रामि-वायादमें श्रपना शिविर डाला। सम्राट्ने इस श्रवसरपर इद्य खाल कर राजकीय लुटाया, रुपयोकी यैलियोपर शंलियाँ प्रदान कीं। खुसरा ख़ाँकी हिन्दू सेना भो ऐसी जी तोड़ कर लड़ी कि तुगलककी सेनाके पाँच न जमे श्रीर वह श्रपने डेरे इस्यादि लुटते हुए छोड़ कर हां भाग खड़ी हुई।

तुगृतक्ते अपने बीर सिपाहियोंको फिर एकत्र कर कहा कि भागनेक लिए श्रव स्थान नहीं है। जुसरोकी सेना तो सुद्दमें लगी हुई थी और उसके पास (स समय थोड़ेसे मनुष्य ही रह गये थे। तुगृत्तक अपने साथियोंको से उनपर शिर जा दृद्दा।

भारतवर्षमें सम्राट्का स्थान छत्रसे पहिचाना जाता है। मिश्र देशमें सम्राट्केवल ईवके दिवस ही छत्र धारण करता

(१) किसी वृतिशासकारने यह घटना विस्तारसे नहीं लिखी है। देवक बदाकर्नीका यह कथन है कि जूना-स्रोने अपने पिताको न्यान स्थानपर शास चौकीके कोहे किटानेको किसा था और ऐसा हो जानेवर, किशसूखों के पुत्रको सेकर राजों रास 'सिरसा' जा पहुँका । कुछ इतिश्वासकार 'सिरसा' के स्थानमें श्रटिंग किसते हैं। करिएता राजिके स्थानमें दो पहरको जाना किसाना है। इससे क्लूनके कथनकी प्रष्टि होती है। है परंतु भारतवर्षमें और चीनमें देश, विदेश; बाजा आदि सभी स्थानोंमें सम्राट्के सिरपर बुज रहता है।

तुगलक इस प्रकारसे सम्राट्पर टूट पड़ने पर अतीव घोर युद्ध हुआ। सम्राट्की जब समस्त सेना भाग गयो, कोई साथी न रहा, तो उसने घाड़ेसे उतर अपने वस्त्र तथा अक्षा-दिक फंक दिये और भारतवर्षके साधुमीकी भाति सिरके केश पीहुकी और लटका लिये और एक उपवनमें जा छिपा।

इधर नुगलक के चारों श्रोर लोगोंकी मीड़ दकट्टी हा गयी।
नगरमें श्राने पर कांतवालने नगरकी कुंजियाँ उसका अर्थित
कर दीं। श्रव राजशासादमें घुम कर उसने अपना छेग भी
एक श्रारको लगा दिया श्रौर किरानू खाँसे कहा कि तृ सम्राट् हां जा। किरालू खाँने इसपर कहा कि तृ ही सम्राट्यन। जय वादविवादमें हो किरालू खाँने कहा कि यदि तृ सम्राट्यन। जय वादविवादमें हो किरालू खाँने कहा कि यदि तृ सम्राट्यान नहीं चाहना तो हम तरे पुत्रको ही राजसिंहामनपर विठाये देते है, ता यह बात नुगलक श्रस्वीकार की और स्वयं सिंहासन-पर बैठ भक्तिकी शपथ लेना प्रारम्भ कर दिया। अभीर और अनसाधारण सबने उसकी भक्ति स्वीकार की।

खुसरो कृतिन दिन पर्यन्त उपवनमें ही खिपा रहा । तृतीय दिवस जब वह भूखसे व्याकृत हो बाहर निकला ता एक बागुबानने उसे देख लिया। उसने बागुबानसे मं।जन मीगा

<sup>(</sup>१) बराऊनीके कथनानुसार खुतरी मिकक (सम्राट्) शादी के समाधि-स्थानमें जा जिए। या भीर इसका आता खानेखाना उपवनमें । युद्ध भर्दाना नामक गाँवमें हुआ था। इस नामका एक गाँव रोइसक भीर महमकी सद्ध्यर विथत है। यदि दिख्यके निकट कोई जम्म गाँव इस बस्मका म हो तो तुमुकक-खुसरोका युद्ध नवस्य इसी इथानपर हुआ होगा।

परन्तु उसके पास भोजनकी कोई वस्तु न थी। इसपर खुस-रोने अपनी अँगूठी उतारी और कहा कि इसको गिरवी रख कर बाज़ारसे भोजन ले आ। अब बाग़बान बाज़ारमें गया और अँगूठी दिखायी तो लोगोंने सन्देह कर उससे पूछा कि यह अँगूठी तेरे पास कहाँसे आयी। वे उसको कोनवालके पास ले गये। कोतवाल उसको तुग़लकके पास ले गया। तुग़लकने उसके साथ अपने पुत्रको खुमरा खाँको पकड़नेके लिए भेज दिया। खुसरो खाँ इस प्रकारसे पकड़ लिया गया। जब जूनहुखाँ उसको टहुपर बंडा कर सनाट्के संमुख ले गया तो उसने सम्राटसे कहा कि ''मैं भूवा हूँ'। इसपर सम्राट्ने शर्वत और भोजन मँगाया।

जब तुगलक उसको भोजन, शर्बन, तथा पान इत्यादि सब कुछ दे खुका ना उसने समाटसं कहा कि मेरी इस प्रकारसे अब और भर्त्सना न कर, प्रत्युत् मेरे साथ ऐसा वर्ताव कर जैसा सम्राटीके साथ किया जाता है। इसपर तुगलकने कहा कि आपकी आजा सरमायेपर। इतना कह उसने आजा दी कि जिस स्थानपर इसने कुतुब-उद्दोनका बध किया था उसी स्थानपर ले जाकर इसका सिर उड़ा दो और सिर तथा देह-को भी उसी प्रकार छुतसे नीचे फैंको जिस प्रकार इसने कुतुब-उद्दीनका सिर तथा देई फैंको थी। इसके पश्चात् इसके शबको स्नान करा कज़न दे उसी समाधिस्थानमें गाड़नेकी आजा प्रदान कर दी।

### (१३) सम्राट् ग्यास-उद्दीन तुग्लक्

तुगृत्तक्ते चार वर्ष पर्यं न राज्य किया । यह सम्राट् बहुत ही न्यायप्रिय और बिहान् था । स्थायो रूपसे सिंहासनासीन हो जाने पर इसने भपने पुत्रको बहुत बड़ी सेना तथा मलिक तैमुर, मलिक तर्गान, मलिक काफूर जैसे बड़े अमीरोंके साथ तैलंग-विजयके निमित्त भेजा। दिझीसे इस देश तक पहुँचनेमें तीन मास लगते हैं।

तैलंग देश पहुँच कर पुत्रने विद्राह करनेका विचार किया और कि तथा दार्शनिक उवेंदे नामक अपने समावदसे समादको मृत्युकी अफ़वाह फैलानेको कह दिया। उसका अभिप्राय यह था कि इस समाचारको सुनते ही समस्त सैन्य तथा अधिकारीनया मुक्तने भिक्तिको शपथ कर लंगे। परंतु किसीने इसे सत्य न माना और प्रत्येक अमीर विराधो हो उसमे पृथक् हा गया, यहाँ तक कि जुनह ख़ांका कोई मा साथी न रहा। लोग तो उसका वध तक करनेको तैयार थे परन्तु मिलक तैमूरने उनको ऐसा न करने दिया। जुनह ख़ांने अपने दस मित्रों सिहत, जिनको वह 'याराने-मुवाफ़िक' कहा करता था, दिक्लीकी राह ली। परंतु सम्राट्ने उसको धन तथा संन्य देकर फिर नैलग भेज दिया।

- (१) सन् १६२१ में ज्नहस्ताँ वारंगळ-विजयके छिए गया था। हुर्गे विजय होनेको ही था कि सम्राट्की स्त्युकी अफबाह फैळ गयी और सेना वितर-वितर हो गयी। १६२६ ई० में पुनः अळफुलाँने इस तुर्गपर वावा किया और नगर जीत शजा प्रतापवहको पकड़ कर दिल्ली भेज दिया। उसका पुत्र संकर कुछ भागका शासक बना रहा और उसने विजयनगरके नृपतियोंकी सहायतासे १६४४ में मुस्कमानोंको फिर निकास बाहर किया। वरंग्र बहुमनी सम्राटने १४२४ में इस राज्यका मंत कर दिया।
- (२) बह इंरानका निवासी था। कोई इतिहासकार किसता है कि इसकी साथ जिल्लावी गयी और कोई कहता है कि वह हाथीके पैर तके रौंदा गया।

कुछ दिवस पश्चात् जब सम्राट्का पुत्रका यह विचार मालूम हुआ तो उसने उवैदका वध करवा दिया। मिलक काफूर महरदारके लिए एक नाकदार सीधी लकड़ी पृथ्वीमें गड़वा कर, उसका सिर नीचेकी आर कर लकड़ोको गर्दनमें चुमा, नोकदार निरेको पसलोमेंसे निकाल दिया। इसपर शेष अमीर भयभीत हो सम्राट् नासिग-उद्दीनके पुत्र शमस उद्दीन-का आश्रय लेनेके लिए बंगालकी श्रोर माग निकले।

सम्राट् श्रम्म उदीनका देहांत हो जानेपर युवराज शहाबउद्दीन बगालका शासक हुआ। परंतु उसके छोटे भ्राता गयासउद्दीन (भौरा) ने अपने भाईको पृथक्कर कृतलुखाँ नामक
अन्य भ्राताका बध कर डाला। शहाब-उद्दीन और नामिरउद्दीन भागकर तुगलक्की शरणमें आ गये। अपने पुत्रको
दिश्लीमें प्रतिनिधि स्वकृष छोड़कर तुगलक इनकी सहायताके
लिए बंगाल गया और ग्यास-उद्दीन बहादुरको बंदी कर
फिर दिश्ली लीट आया।

दिल्लीम वली (महात्मा) निजाम उद्दीन यदाऊनी र रहा करते थे। जुनह खाँ सदा इन महाशयकी सेवामें उपस्थित हा (३) यहां प्रसिद्ध निजामउद्दीन श्रीलया थे। इनके पिता गज़नीसे आकर बदायूँ नामक नगरमें बस गवे थे। यह बहा इंदावर अपनी माता सहित २५ वर्षकी अवस्थामें दिल्ली आकर बसे थे। यह बहे ईदवर भक्त थे। सलाट् कृतुव उद्दीनने इनको इंप्योवश मासकी अन्तिम तिथिको द्वारमें उपस्थित रहनेकी आजा दी थी परंतु इसके प्वंही उसका देहान हो गया। इसी प्रकार गयास-उद्दीन नुगळकने बंगालसे कहलाया था 'या शैल आंजा बाशद या मन' (जार बहाँ पथार या मैं वहाँ आउँ)। इसपर इन्होंने यह बक्तर दिया 'इनोज़ दिल्ली वर करते'। सन्नाट्के दिल्ली

पहुँचनेके पहिलेशी इनका भी देशन्त हो गया और सम्राट्का भी।

आशीर्वादकी श्रमिलायामें रहा करता था। एक दिन उसने साथु महाशयक भृत्योसे कहा कि जब यह महाशय ईश्वरा-राधन नथा समाधिमें निमन्त हों तो मुक्ते स्चिन करना। एक दिन श्रवसर पान हाते ही उन्होंने युवराजको स्चना दी और वह तुरत श्रा उपस्थित हुआ। शेंखने उसको देखते ही कहा कि हमने तुमका साम्राज्य प्रदान किया।

शैस महाशयका देहांत भी इसी कालमें हो गया धोर जूनहर्मांन उनके शवका कन्धा दिया। इसकी सूचना मिलने-पर सम्राट् पुत्रपर बहुत कुछ हुआ। पुत्रकी उदारता, वशी-करण तथा मोहन-शक्ति और अधिक सक्यामें दास-कथके कारण सम्राट् ता वैसेही उससे अपसम्भ रहता था, परंतु अब इस समाचारन जलती हुई श्रशिपर शृतका काम किया। बह कांधसे भभक उठा। धीरे धीरे उसका यह भी स्चना मिली कि ज्यानिययोंने भविष्यवाणी की है कि वह यात्रासे जीवित न लौटेगा।

राजधानोके निकट पहुँचने पर उसने आपने पुत्रको आफ़ा गानपुरमें अपने लिए एक नया प्रासाद निर्माण करने की आका दो। जुनह ख़ाँने तीन दिनमें ही प्रासाद खड़ा करा दिया। घरानलसे कुछ ऊपर रखे हुए काछ-स्तम्मीपर इस भवनका आधार था और खान-खानपर इसमें यथासम्भव काछ ही सम्राट् अकाउद्दीनका पुत्र लिजरख़ाँ इनका किया था और असने इनके बीवनकाळमें ही इनके लिए समाधि बनवायी थी। परंतु इन्होंने बसमें अपने शबको गाइनेको सनाही कर दी। बनमान समाधिस्थान सम्राट् अकवरके शासन-कालमें करेतूख़ाँने निर्माण कराया था, जीर लाइ-जहाँ के समयमें शाहजहानावादके हाकिम ख़लीक बक्काइख़ाँने इसके चारों और काळ परधरकी परिक्रमा बनवायी। सनाया गया था। सम्राट्के वास्तु-विद्या-विशारद महमद इस भवारने, जिसे पीछे 'ख्वाज़ाजहाँ' की उपाधि मिली थी, ऐसी. बोजनापूर्वक इस गृहके माधारका निर्माण किया था कि स्वान विशेषपर हाथीका पग पड़ते ही सारा गृह गिर पड़े।

सम्राट्इस गृहमं श्राकर ठहरा। लोगोंने उसको भोज दिया। भोजनोपगन्त जुनह खाँने सम्राट्से वहाँपर हाथी लानेकी प्रार्थना की और एक सजा हुआ हाथी वहाँ भेजा गया।

मुलतान निवासी शैख़ रुक्त-उदीन मुक्तसे कहते थे कि मैं उस समय सम्राट्के पास था, उसका प्यारा पुत्र महमृद भी बहीं बैठा हुआ था। जूनह ख़ाँने मुक्तसे कहा कि हे अख़बन्द बालम (संसारके प्रभु), अस्त्र (अर्थात् सन्ध्याके ४ बजेकी नमाज़) का समय हो गया है, आइये नमाज़ पढ़ लें। मैं यह सुनकर प्रासादसे बाहर निकल श्राया । हाथी भी उसी समय वहाँपर आ गया था। गृहमें हाथीके प्रवेश करते ही समस्त प्रासाद सम्राट् और राजपुत्रकं जपर गिर पडा। शैख कहते थे कि शोर सुन ज्यों ही में विना नमाज़ पढ़े लौटा, तो क्या देखता हूँ कि सारा प्रासाद हटा पड़ा है। जुनह ख़ाँने सञ्चादको निकालनेके लिए तबर ( एक विशेष प्रकारका क्ल्हाडा ) और कस्सियाँ ( उसी प्रकारका एक श्रीज़ार ) लानेकी श्राहा ता वी परन्तु इन वस्तुओंको विसम्बसे सानेका संकेत भी कर दिया। फल इसका यह इचा कि खुदार ग्रारम्भ होते समय सुर्यास्त हो गया था। जादने पर सम्राट् ऋपने पुत्रपर कुका हुआ पाया भया मानो वह उसको मृत्युसं बचाना चाहता था। कुछ सोगोका कथन है कि सम्राट् उस समय भी जीवित था परन्त उसका काम तमाम कर दिया गया। रात्रिमें ही सन्नादका

श्रव तु ग़लका नायके समाधिस्थानमें, जिसको उसने स्रवने लिए तैयार कराया था, पहुँचा कर गहवा विधा नथा ।

तुगलकावाद बसानेका कारण पहिले ही दिया जा कुका है। यहाँ सम्राट्का कांच तथा राजभवन बना हुआ था। एक प्रासाद ऐसा निर्माण किया गया था जिसकी ईटॉपर सोना चढ़ा हुआ था। सर्योदय होने पर कोई व्यक्ति उस झोर झाँख उठाकर न देख सकता था। यहाँ सम्राट्ने बहुतसा सामान एकच किया था। करते हैं कि एक ऐसा कुग्ड भी था जिसमें सुवर्ण गलवा कर भर दिया गया था। शीनल होनेपर यह सुवर्ण जम गया था। सम्राट् पुचने यह समस्त स्वर्ण व्यथ कर दिया।

उस कोशक (प्रासाद ) के बनानेमें खाज़ा जहाँने वडी चनुराई दिखायी थी जिसमें सम्राट्की इस प्रकारसे अचानक मृत्यु हो गयी, अतपय सम्राट्के इदयमें स्वाज़ा जहाँके समान किसीका भी स्थान न था।

# पाचवाँ अध्याय

### सम्राट् मुहम्मद तुरालक्षशाहका समय

#### १---सम्राट्का स्वभाव

्र्युधाट् तुगलककी मृत्युके उपरान्त उसका पुत्र विना किसी कठिनाईके राजसिंहासनपर बैठ गया। किसीने उसका विरोध न किया। ऊपर लिखा जा सुका है

<sup>(</sup> ३ ) कुछ इतिहासकार यह कहते हैं विश्वकी विश्वेक कारण मकान विशा

कि उसका वास्तिबिक नाम जूनहलाँ था। परंतु सम्राट् होनेके पश्चात् उसने भ्रपना नाम बदलकर श्रबुलमुजाहिद मुहम्मद-शाह रखा।

पूर्ववर्षी सम्राटीका श्रधिकतर वृत्तान्त ता मैंने गज़नी-निवासी शैल कमाल-उद्दीन काज़ी-उल-क्ज़ता (प्रधान काज़ी) से सुनकर लिखा है परंतु इस सम्राट्के सम्बन्धकी सारी बातें मैंने आँखों देखी हैं।

यह सम्राट् रुभिरकी निर्दियाँ बहाने तथा पात्रापात्र-का विचार किये विना ही दान देनेके लिए अति प्रसिद्ध है। शायद ही कोई दिन ऐसा बोतना होगा कि जब यह सम्राट् किसी भिखमंगेको धनात्व्य न बनाता हो और किभी मनुष्यका वध न करता हो। इसकी दानशीसनाकी, साहस एवं उदा-

(१) फरिश्ताके अनुसार कोई सप्ताइ भी कठिनतासे ऐसा होता होगा कि जिसमें यह सम्राट् ईश्वरभक्तों, माननीयों. धर्मारमा सैयवों, वेदान्तियों, साधुओं अथवा लेक्कोंको न बुल्वाता हो और उनका वधकर रुजिश्को निद्यों न बहाना हो। कोषके वश होकर यह सम्राट्, राजकीय व्यवस्थाके बहाने, परमारमाकी सृष्टिका इस प्रकार व्यर्थ रुजिश बहाकर, धर्मविरुद्धाचरण द्वारा संसारसे मनुष्योंका अस्तित्व तक मिटा देना वाहता था। इस इतिहासकारके अनुसार यह सम्राट् अध्यन्त मधुरमाधी और प्रकाण्ड पण्डित था, इतिहासकार अनुसार यह सम्राट् अध्यन्त मधुरमाधी और प्रकाण्ड पण्डित था, इतिहास से स्व जानकारी होने के अतिरिक्त यह ऐसा मेधाबी या कि कठिनसे कठिन बात भी इसकी समझमें बड़ी सुगम्यासे आ जाती थी और सरखसे सरख बात भी ज्ञात हो जानेपर यह बसको कभी न मुखता था। ज्योतिष, वैद्यक, न्याय, वेदान्त इत्यादि, सभी विषयों में बहु पारक्रत था; कहाँतक गिनावें, साहित्य और कविता तक भी इससे न बची थी। अपूर्व विद्यताके कारण संसारके अनुत पदार्थों इसकी गणना होती थी।

रताकी और विधरकी निवयाँ बहानेकी कथाएँ सर्वसाधारसकी जिद्वापर हैं। यह सब कुछ होनेपर भी मैंने इसके समान न्यायाप्रय और आदर-सत्कार करनेवाला कोई अन्य पठप नहीं देखा। सम्राट्स्वयं शरीयत अर्थात् इसलामके धार्मिक नियमोका पालन करता है और नमाजपर लोगोका प्यान. विशेष ज़ोर देकर, अक्षित करता है और नमाज न पढ़ने-वालोंको दंड देता है। ऋत्यंत उदार हृदय और ग्रम संकल्प-वाले सम्राटीमें इसकी गणना होनी चाहिये। इसके राजत्व-कालकी ऐसी घटनाश्चोंका मैं वर्णन ककँगा जो खोगीको श्रत्यंत श्राह्चर्यजनक प्रतीत होंगी। परंतु में ईश्वर, उसके रमुल (दत-मुहम्मद) तथा फरिश्तों की शपथ खाकर कहता हैं कि सम्राटको उदारता, दानशीलता श्रोर श्रेष्ठ स्वभावका में ठीक ठीक ही वर्णन करूँगा। यहाँग में यह भी प्रकाश्य क्रपसे कह देन। उचित समभाना हुँ कि बहुतसे व्यक्ति मेरे कथनमें बन्युकि समक्ष इमपर विश्वास नहीं करते परंतु इस पुस्तकर्मे जो कुछ भैंने लिखा है वह या तो मेरा स्वयं देला हुआ है या मैंने उसके संबंधमें यथातथ्य होनेका पूर्ण निश्चयं कर लिया है।

#### २---राजभवनका द्वार

दिल्लीके राजप्रासादको 'दारे-सरा' कहते हैं। इसमें प्रवेश करनेके लिए कई द्वारोंको पार करना पड़ना है। प्रथम द्वार-पर मैनिकोंका पहरा रहता है और नफ़ीरी (शहनाई), नगाड़े और सरना (एक प्रकारका वाद्य) वाले भी यहीं बढे रहते हैं और किसी अमीर या महान व्यक्तिको (भीतर) पुसते देखते ही नगाड़े तथा शहनाइयों द्वारा उसका नामोबारस कर ( उसके ) आगमनकी सूचना देते हैं। द्वितीय और तृतीय द्वारपर इसीकी आपृत्ति की जाती है।

प्रथम रारके बाहर विधिकोंके लिए चवृतरे बने हुए हैं, और सम्राट्का आदेश होते ही हज़ार-सतृत (सहस्र-स्तम्म) नामक राजप्रसादके सम्मुख लागोंका वध किया जाता है। इसके बाद मृतकका मुण्ड तीन दिवस पर्यन्त प्रथम हारपर सटका रहता है।

प्रथम और द्वितीय हारके मध्यमें एक बड़ी दहलीज़ बनी हुई है और उसके दोनों और चब्रूनरोंपर नगाड़ेबाले बेठे रहने हैं। द्वितीय द्वारपर भी पहरा रहता हैं। द्वितीय द्वारपर भी एक बड़ा चब्रूतरा बना हुआ है जिसपर नकीवउल-नक् बा (इडीवरदार—घंषला करनेवाला) बैठा रहता है। इसके द्वाधमें स्वर्णदण्ड होता है और सिरपर सुनहरी जड़ाऊ कुलाह (टापी विशेष जिसपर साका बाँघा जाता है) जिसपर मयूरपङ्ख लगे हुए होते हैं। इसके झितिरिक अन्य शेष नकीवों (घोषकों) की कमरपर सोनेको पेटी, सिरपर सुनहरी शाशिया (सिरका उपधान) और हाथों में चाँदो या सोनेको मुठवाले

(१) सम्राट् नासिरउद्दोन सहसूदने भी राय पिथीराके दुर्गमें सह-स्नस्तम्भ नामक एक राजधासादका निर्माण प्रारम्भ किया था जो गयास-उद्दीय बस्तवन द्वारा पूर्ण हुआ। परन्तु इस्नवन्ता एक स्नय "हजार-सत्तृन" का वर्णन करना है। इसको सम्राट् मुद्दम्मद तुग्रस्कृते 'सद्दी-पनाद' में निर्माण कराया था। चदरेचाच नामक कवि इसकी प्रशंसाम कियाता है— 'सगर न खुलदे वर्री नस्तर्द इज़ार सत्तृन। चरा के जाद दरम मसँगाहे रोज़े बजास्त'—वदि यह 'हज़ार स्तम्भ' नामक मदन स्वर्ग नदी है तो किर इसके सामने क्वामतका सा मैदान क्यों बनाया है। कोड़े रहते हैं। द्विनीय द्वारके भीतर बड़ा दीवानकामा (दालान) बना हुआ है जिसमें साधारण जनता आकर वैद्वा करती है।

नृतीय ब्रारपर मुन्सटी बैठते हैं। ये किस्ती ऐसे व्यक्तिकों भीतर प्रवेश नहीं करने देते जिलका नाम इनके रिजस्टरमें न लिखा हो। यही कार्य इन पुरुषोंके सुपुर्द है। प्रत्येक अमीर-के अनुयायियोंकी संख्या नियत है और इनके रिजस्टरोंमें लिखी रहती है। मुन्सदो अपने रोजनामचोंमें लिखते रहते हैं कि अमुक व्यक्तिके साथ इतने अनुयायी आये। ईशाकी नमाज़ (राजिकी नमाज़ जो मा बजेके पश्चान पढ़ी जाती हैं) के पश्चान सम्राट्द इन राजनामचोंका निरीक्षण करता है। जो जो घटनाएँ डारपर घटित होती हैं उन सबका उक्षेण भी इन रोजनामचोंमें होता है।

सम्राटके संमुख इन रोजनामचीको उपस्थित करनेका भार किसो एक राजपुत्रके सुपुर्व कर दिया जाता है।

### ३---भेंट-विधि और राजदरवार

यहाँकी ऐसी परिपाटी है कि यदि काई श्रमीर किसी कारणवश अथवा विना किसी कारणके हो तीन या अधिक दिनों तक अनुपन्थित रहे तो फिर खन्नाटकी विशेष श्राहा विना उसका पुनः प्रवेश नहीं हो सकता। राग श्रथमा किसी हेतु विशेषके कारण अनुपन्थित होनेपर, उपस्थित होते ही मानमर्थानुसार मेंट करना आवश्यक है।

इसी प्रकार प्रथम बार श्रम्यर्थना करनेके समय कुछ न कुछ मेंट अवश्य ही करनी पड़ती है। मौलबी (बिडान्) कुरान शरीक या कोई अन्य पुस्तक, साचु मासा, नमाज़ पड़- नेका बस्रा तथा दतीन, ग्रीर ग्रामीर हाथी, घोड़े, अस्त्र-शस्त्रा-दिक मेंट करते हैं।

तृतीय द्वारके भीतर एक बहुन विस्तृत मैदानरें दीवान-काना बना हुआ है जिसका नाम है "हज़ार सत्न"। इस नामका कारण यह है कि इस दीवानख़ानेकी काठकी छत काठके सहस्र स्तम्भीपर स्थित है। छन तथा स्तम्भापर खूब खुदाईका काम है और रोगन हो रहा है। भाँति भाँतिके चित्र तथा खुदाई भी हो रही है। सभी लोग आकर इसी भवनमें बैठते हैं और सम्राट्भी साधारण दरबारके समय यहीं आकर बैठा करता है।

#### ४--सम्राट्का दरबार

यह दरवार बहुधा अन्त्रकी नमाज़ (दिनके ४ बजे) के प्रधान और कभी कभी चाश्तके समय (प्रातः नौ-दस बजेके प्रधान) होता है।

सम्राट्का श्रासन एक उद्य स्थानपर होता है। इसपर चाँदनी बिछा सम्राटकी पीठकी त्रोर बड़ा तकिया तथा दायें बार्ये दो छोटे छोटे नकिये रखे जाते हैं।

नमाज़के समय जिस प्रकारसे बंठना पड़ता है उसी तरह यहाँ भी बंठते हैं। समस्त भारतीय भी प्रायः इनी प्रकारसे बैठा करते हैं।

सम्राट्के बैठ जानेके उपरान्त वज़ीर (मंत्री) संमुख भाकर खड़ा हो जाता है और कातिब (लेखक) बज़ीरके पीछे रहते हैं: कातिबोंके पश्चात् हाजिबोंका सरदार और हाजिब खड़े होते हैं। सम्राट्के चचाका पुत्र फोरोज़शाह इस समय हाजिबोंका सर्वार है। हाजिबके पोछे नायब हाजिब, उसके बाद विशेष हाजिब और उसके पश्चात् विशेष हाजिबका नायब, वकील उदार और उसका नायब शरफ उल इज्जाब और सञ्यद उल हज्जाब और उनके पीछे सौ नकीब खड़े होते हैं।

सम्राद्के सिंहासनाकड़ होनेपर हाजिब और नक़ीब 'बिस्मिल्लाह' (ईश्वरके नामके साथ प्रारम्भ करना ) उच्चारख करते हैं।

सब्राट्के पीछेकी श्रोर मिलक कृबुला जडा जडा चँवर हाथमें लेकर मिक्क्वयाँ उड़ाता रहता है श्रोर दाहिनी तथा बार्या श्रोर सी-सी वीर सैनिक ढाल, तलवार तथा ध्रुष-बाण इत्यादि लिये जड़े रहते हैं श्रीर शेव दीवानख़ानेमें दाहिने श्रोर बार्य दोनों श्रोर। फिर काज़ी उलकुज़ात श्रीर उसके पश्चात् ख़तोब उल खुतबा और फिर शेष काज़ो, उनके पीछे बड़े बड़े धर्मशास्त्रक सैयद श्रीर शैल, फिर सम्राट्के माता श्रीर जामाता श्रीर उनके पश्चात् बड़े बड़े श्रमीर, फिर विदेशी, उनके पश्चात् राजदूत, श्रीर फिर सेनाके श्रफसर खड़े होते हैं।

इनके पीछे श्वेत तथा काले रेशमकी लगाम लगाये, आभू-षण पहिरे साठ घोड़े ज़ीन सहित आधे आधे इस प्रकारसे दाहिनी और बायीं ओर खड़े हो जाते हैं कि सम्राट्की दृष्टि सवपर पड़ सके। इन घोड़ोंपर सम्राट्के अतिरिक्त और कोई सवार नहीं होता।

फिर सुनहरी तथा रेशमी भूलें पीठोंपर डाले पचास हाथी आते हैं। इनके दाँतोपर लोहे चढ़े रहते हैं और इनसे अपराधियोंके वध करनेका काम लिया जाता है। हाथियोंकी गर्दनपर 'महावत' बैठते हैं और हाथोकां साधनेके लिय इसके हाणोंमें लोहेकां झंकुश होता है जिसको 'तवरज़ीन' कहते हैं। हाथियोंकी पीठपर एक वड़ा संदूक (हौदा) रखा रहता है जिसमें हाथिके डीलके अनुसार बीस बीस या नृत्याधिक सैनिक बैठ सकते हैं। सिखाये हुए होनेके कारण हाथी हाजिबके विस्मिल्लाह उचारण करतेही अपना मस्तक मत कर लेते हैं। जननाके पीछे आचे हाथी एक ओर और आधे हुसरी और खड़े किये जाते हैं।

अन्येक व्यक्ति स्वके आगे आकर सम्राट्की बंदना करता है और तन्पश्चात् अपने नियत स्थानपर आकर खड़ा हो आता है।

जब काई हिन्दू सम्राट्की वंदना करने झाता है तो हाजिब और नकाब विस्मिल्लाहके स्थानमें 'हिदाक्-श्रहाह' ( ईश्वर तुमको सत्पथपर लावें ) उचारण करते हैं।

पृष्ठवंके पीछे हाथोंमें ढाल तथा नलवार लिये सम्राट्के दृश्स खड़े रहते हैं और कोई व्यक्ति इनमें होकर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। प्रत्येक आगन्तुकको हाजिबों और नकीबोंके खड़े होनेके स्थानसे होकर आना पड़ता है।

यदि काई परदेशी या श्रम्य सम्राट्की चंदना करनेके लिए आवे ता सर्वप्रथम उसको द्वारपर सूचना देनी पड़ती है। अमीरे हाजिय उसका नायब, सच्यद-उलहजाब और शरफ़ उसहजाब, कम कमसे, सम्राट्की सेवामें उपस्थित हो तीन बार चंदना कर निवेदन करते हैं कि श्रमुक व्यक्ति चंदनाके सिप उपस्थित है। श्राक्ता मिल जाने पर लोगोंके हाथोंपर रखी हुई उसकी मेंट इस प्रकार श्रपित की जाती है कि सम्राट्की रिष्ठ उसपर श्रच्छी सरह पड़ सके। इसके बाद मेंट देनेवाले-को उपस्थित होनेकी श्राक्ता दी जाती है। श्रागन्तुकको

सम्राद्के निकट पहुँचनेके पहिले तीन बार बंदना करनी पड़ती है और फिर बद हाजिबेंके जड़े होनेके स्थानपर पहुँच कर पुनः बंदना करता है। महान् पुरुष मोर हाजिबकी पंकिमें जड़े किये जाते हैं, और अन्य पुरुष पीछेकी स्रोर।

सगद आगन्तुकके साथ बड़ी कपा और मृदुलतासे वार्तालाप करता है और उसका स्वागत करनेके लिए 'मरहवा' कहता है। सम्मान योग्य होनेपर सन्नाद् उससे प्रीतिपूर्वक करमद्न करता है, गले भी मिल ग है और मेंटके कुछ पदार्थ मँगवा कर भी देखता है। भेटके पदार्थोंमें शक्ष अथवा वस्त्र होनेपर उनको उलट पलटकर देखता है और उसका मन रखनेके लिए भेंटकी प्रशंसा तक कर देता है।

इसके पश्चात् श्रागन्तुकको ख़िलश्रत दो जाती है और मान मर्थ्यादाके श्रानुसार उसकी वृत्ति भी नियत कर दी जाती है। इसको सरशोई (वास्तवमें सिर धोना—वृत्ति विशेष) कहते हैं।

सम्राट्के सेवकोंकी मेंट तथा श्रधीन राज्योंका कर स्वर्ण्के थाल श्रादि पात्रोंके कपमें दिया जाता है। कोई कंई पात्र श्रादि न होने पर केवल स्वर्ण्की ईर्टही ले श्राते हैं और फर्राश नामधारी दास प्रत्येक ईंट तथा पात्रको सम्राट्के संमुख ला उपस्थित करते हैं। भेंटमें हाथी होनेपर वह मी उपस्थित किया जाता है। उसके प्रभात् घोड़े श्रीर उनका सामान, फिर भार सहित ख़बर श्रीर ऊँट उपस्थित किये आते है।

सम्राट्के दीलताबादसे लीटने पर मंत्री ख़्वाजा जहाँने अब बयानेसे बाहर श्राकर मंद्रदी तो मैं भी उस समय उपस्थित था। यह भेंट उपर्युक्त कमसे दी गयी थी। इस भेंटमैं बक थाली मुकाओं और पकोंसे भरी हुई थो। इस श्रवसरपर ईरानके सम्राट् अबू सईदके पिल्ज्यका पुत्र हाजी गावन भी उपस्थितथा। सन्नाट्ने इस मेंटका श्रधिक भाग उसका ही दे डाला। श्रागे चलकर मैं इसका वर्णन ककॅगा।

# ५ -- ईदकी नमाज़की सवारी (जज़ूस)

ईदसे प्रथम राजिका सम्राट् श्रमीरों', मुसाहिबों (दर बारी विशेष), यात्रियों, मुत्सिदियों, हाजिबों, नकीबों, श्रफसरों, दासों और अख़बारन शैसोंके लिए मर्यादानुसार एक एक ख़िलश्रत भेजना है।

प्रातःकाल होने ही हाथियोंका रेशमी, सुनहरी तथा जडाऊ भूलोंसे विभूषित करते हैं। सौ हाथी सम्राटकी सवागी के लिए होते हैं। इनमें प्रत्येकपर रत्नजटित रेशमका बना छुत्र लगा होता है जिसका उएडा विशुद्ध सुवर्णका होता है। सम्राट्के बंडनेके लिए प्रत्येक हाथोपर रत्नजटित रेशमी गदी बिछी होती है। सम्राट् एक हाथीपर आकर आकड हो जाता है और उसके आगे आगे रत्नजटित जीनपोशपर एक भएडा फरहरेकी भाँति चलता है।

(१) मसालिक उलअवसारके लेखकके कथनानुसार अमीरोंकी विविध श्रेणियाँ होती हैं। सर्वश्रेष्ठ 'खान' कहलाते हैं। उनसे नीचे '-खिक', तृतीय कक्षाकं 'अमीर', चतुर्थके 'सिपइसाखार' और पंचम तथा अनिम कक्षाकं जुंद'। खानकी जागीर दो लाख टंककी (१ टंक = ८ दिश्हम), मलिककी ५० से ६० सहस्र तकको, अमीरकी तीस सहस्रसे चाकीस सहस्र तकको तथा सिपइसालारकी चीस सहस्र टंककी होती है। इसके धर्मन निचत सम्बग्में से ग भी रहता है, परंतु उसका वेतन आदि राज्यकीचसे हो दिया जाता है।

हाथोके आगे दास और 'ममलूक' नामधारी भृत्य पाँव पाँव चलते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके सिरपर चाचा ( अर्क चन्द्राकार टापी होती है और कमरमें सुनहरी पेटी; किसी किसीकी पेटीमें रलादि भी जड़े होते हैं। इन पदातियोंके अतिरिक्त सम्राट्के आगे तीन सौ नकीव भी चलते हैं। इनमें-से प्रत्येकके सिग्पर पास्तीन ( पशुचर्म विशेष ) की कुलाह ( टोपी ), कमरमें सुनहरो पेटी और हाथमें सुवणकी मृठवाला ताज़ियाना ( काडा ) होता है।

सदरेजहाँ काज़ी उल कुज्जात कमालुदोन गज़नवी, सदरे जहाँ काजी उलकुज्जात नासिर उद्दीन ख़्वारज़मी, समस्त काज़ी श्रीर विज्ञान परदेशा, ईराक खुगसान, शाम (सीरिया) श्रीर पिच्चम देश निवाला, हाथियापर सवार होते हैं। (यहाँपर यह एक बात लिखना श्रत्यावश्यक है कि इस देशके निवासी सब विदेशियोंको ख़ुरासानो ही कहते हैं।)

इनके अतिरिक्त मोश्रिष्तिन (नमातके अथम उच्च स्वरसे मुसलमानाका नमाजके समयकी सूचना देनेवाले) भा हाथि-योपर सवार होकर चलते हैं श्रोर तकवीर (ईश्वरका नाम-श्रथीत श्रज्ञाही श्रक्षर—लाःलाहा इज्ज्ञा —श्रज्ञाही श्रक्षर-व लिज्ञाहल हम) कहते जाते हैं।

उपयुक्त कमसे सम्राट जब राजप्रामादसे निकलता है तो बाहर समस्त सेना उसकी प्रतीक्षामें खड़ी रहती है। प्रत्येक अमीर भो श्रपनो सेना लिये पृथक् खड़ा रहता है और प्रत्येकके साथ नौबत और नगाड़ेवाले भी रहते हैं।

सबसे प्रथम सम्राट्की सवारी चलती है। उसके भागे भागे उपर्युक्त व्यक्तियोंक स्नतिरिक्त काज़ी और मोश्रिक्जिन भी तकबीर पढ़ते चलते हैं। सम्राट्के पीछे बाजेवाले चलते हैं और उनके पोछे सम्राट्के सेवक। इसके बाद सम्राट्के भतीजे बहरामख़ाँ, और उसके पोछे सम्राट्के खवाके पुत्र मिलक फीरोज़की सवारो हाती है। फिर वज़ीरकी और तब मिलक मजीरज़िर्रजा और फिर सम्राट्के अत्यन्त मुँहचढ़े अमीर कृष्णु लाको सवारी हाती है। यह अमीर अत्यन्त धनाढ्य है। इसका दीखान अलाउद्दीन मिश्री, जो मिलक इस सरशीके नामसे अत्यन्त प्रसिद्ध है, मुक्तसे कहता था कि संन्य तथा भृत्यों सिहत इस अमीरका वार्षिक व्यय छत्तीस लाखके लगभग है।

इसके पश्चान् मिलक नकवह और फिर मिलक बुगरा, उसके पश्चात् मिलक मुख़िलस और फिर कुतुब-उलमुलककी सवारी होती हैं। प्रत्येक अमीरके साथ उसको सेना तथा बाजेवाले भी चलते हैं। उपर्युक अमीर सदा सम्राट्की सेवामें उपस्थित रहते हैं और दिके दिन नौबत तथा नगाड़ेके सहित सम्राट्के पीछे उपर्युक अमसे चलते हैं।

इनके पाछे वे अमीर चलते हैं जिनको अपने साथ नगाड़े तथा नौबत रखनेकी आझा नहीं है। उपर्युक्त अमीरोको अपेसा इनकी अंखी भी कुछ नीची हो होती है। परन्तु इस ईदके जलुसमें प्रत्येक अमीरका कवच धारण कर घाड़ेपर सवार होकर चलना पड़ता है।

ईदगाहके द्वारपर पहुँच कर सम्राट्तो खड़ा हो जाता है और काज़ी, माम्रिक्ज़न, बड़े बड़े ध्रमीरों और प्रतिष्ठित विदे-शिर्योका प्रथम प्रवेश करनेकी द्याका देता है। इन सबके प्रविष्ट हो जाने पर सम्राट् उतरता है और फिर इमाम (नमाज़ पदानेवाला) नमाज़ प्रारंभ करता है और खुतवा पदता है।

बक्रीद (रमज़ानके दो मास दस दिन पश्चाद होती है, इसमें पशुकी बिल दी जाती है) के श्रवसरपर सम्राट् अपने वक्रांको रुधिरके छोटोंसे बचानेके लिए रेशमी लुंगी छोड़कर मालेसे ऊँटकी नसविशेष काटता है और इस माँति कुर्वानी करनेके पश्चात् पुनः हाथीपर आढढ़ हो राजप्रासादको लीट छाता है।

# ६---ईदका दरवार

ईदके दिन समस्त दीवानख़ानेमें फर्रा विछाकर उसे विविध प्रकारसे सुसज्जित करते हैं। दोवानख़ानेके चौक (मैदान) में वारकः' (बारगाह) खड़ी की जाती है। यह एक विशेष प्रकारका बड़ा डेरा होता है जिसको मोटे मोटे खम्भोंपर खड़ा करते हैं। इसके चारों खोर अन्य डेरे रहते हैं श्रीर विविध रंगोंके, छोटे बड़े रेशमके पुष्प सहित बूटे लगाये जाते हैं। इन वृद्योंकी तीन पंकियाँ दीवानख़ानेमें भी सुसज्जित की जाती हैं। वृद्योंके मध्यमें एक सुवर्णकी चौकी रखी जातो है। चौकी-पर एक गदी रखकर उसपर एक कमाल डाल दिया जाता है।

दीवानखानेके मध्यमें एक सुवर्णकी एवजिटत बड़ी चौकी रखी जाती है। यह बत्तीस बालिश्त (ब्राट गज़) लंबी और सालह बालिश्त (चार गज़) चौड़ी है। इस चौकीके बहुतसे पृथक पृथक खंड हैं, जिन्हें कई ब्रादमी मिलकर उठाते हैं। दीवानखानेमें लाने पर उन खंडोंको जोड़कर चौकी बना ली जाती है श्रीर उसपर एक कुर्सी बिछायी जाती है। सम्राटके सिरपर छुत्र लगाया जाता है।

<sup>(</sup>१) वारगाह—आईने-अकवरीमें इसका मानचित्र दिया हुआ है। अबुकफ्जक कथनानुसार बढ़ी बारगाहके नीचे दस सहक मनुष्य बैठ सकते हैं। १००० फ़र्राश इसको ७ दिनमें खड़ा कर सकते हैं। सादी बारगाहकी कागत कमसे इस १०००० ६० है (अकबरका समय)।

स्वाह्य ते तक्त (चौकी) पर बैठते हो नकीव (घोषणा कर्में बाले) और हाजिब उब स्वरसे 'बिस्मिझाह' उबारणा करते हैं। इसके उपरांत एक एक व्यक्ति सम्राह्की वंदनाके लिए आगे बढ़ता है। सर्वप्रथम काजी, ख़तीब (ख़ुतबा एढ़नेवाला), विद्वान शैल तथा सैच्यद, और सम्राह्के माता तथा अन्य निजी निकरस्थ संबंधी आगे बढ़ते हैं। इनके पश्चात् बिदेशी, फिर बज़ीर (मंत्री) और सैन्यके उच्च पदाधिकारी, वृद्ध दास और सैन्यके सरदारोंकी बारी आती है। प्रत्येक व्यक्ति अन्यन्त शान्ति वृद्धक वन्दना कर यथास्थान आकर बैठ जाता है।

ह्वके अवसरपर जागीरदार तथा अन्य ग्रामाधिपति कमा लॉमें अशिक्तियाँ बाँच सुवर्णके थालोंमें, जो इसी मतलकसे वहाँ रख दिवे जाते हैं, आकर डालते हैं। कमालोंपर भेंट देनेवालों-का नाम लिखा रहता है। इस रीतिसे बहुत सा धन एकत्र हो जाता है। सम्राट् इसमेंसे इब्झानुसार दान भो देता है। सम्दना हो जानेके अनन्तर मोजन श्राता है।

ईदके दिन शुद्ध सुवर्णकी बनी हुई बुर्ज़ाकार एक वड़ी अंगीठो' भी निकाली जाती है। उपर्युक्त चौकीकी तरह इस

ज़ां बार गोशे मिजमरे ज़रीं मियाने सहन । कज़ बूद को मशामे मखायक मुत्रकर अस्त ॥१॥ वृदश सवादे दीदए हुराने जन्नतस्त । इतरस धुसारे गाकिया हीज़े कीसरस्त ॥२॥

अर्थात-इस अँगीठीसे फरिवर्तोंके मस्तिष्क भी सुगंधित हो जाते हैं और चुपैंसे स्वर्गेकी अप्सराओं के नेत्रोंके किये कव्यक प्राप्त होता है। और

<sup>(</sup>१) बदरबाच नामक कविने इसी अँगीठी ही प्रशंसामें निम्न-डिकित पद्य किसे हैं---

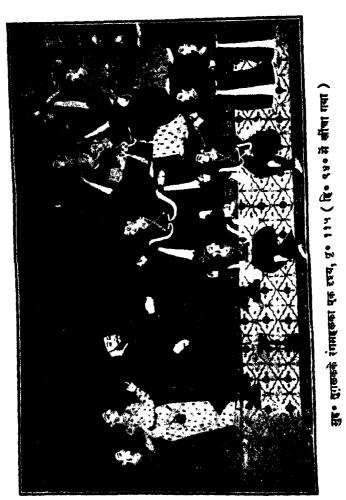

त्रैंगीठीके भी बहुतसे पृथक् पृथक् खर्रह हैं। बोहरं लाकर ये सब खर्रह जोड़ लिये जाते हैं। इस ज्ञॅगीठीके तीन भाग हैं। फ़र्राश (भृत्य विशेष) जब इस ज्ञॅगीठीमें ऊद (एक प्रकारक सुगंचित लकड़ी), इलायची श्रोर झंकरं (सुगन्य देनेवाला पदार्थवित्रेष) जलाते हैं तो समस्त दीवानख़ाना सुगंग्यिसे महँक उठता है। दासगण स्वर्ण तथा रजतके गुलाबपाशों द्वारा उपस्थित जनतापर गुलाब तथा श्रन्य पुष्गिके अर्क खिड़कते रहते हैं।

बड़ी चौकी तथा श्रॅगीठी केवल ईदके ही अवसरपर बाहर निकालो जाती है। ईव बीत जानेपर सम्राद् दूसरी सुवर्णनिर्मित चौकीपर बैठ कर दरबार करता है जो बारगाहमें होता है। बारगाहमें तीन द्वार होते हैं। सम्राद् इनके भोतर बैठना है। प्रथम द्वारपर इमादुल मुक्क सरतेज खड़ा होता है, जितीय द्वारपर मलिक नकवह श्रीर तृतीयपर यूसुफ बुगरा। दाहिनी तथा बार्यो श्रोर श्रन्य श्रमोर श्रोर समस्त दरबारो यथास्थान खड़े होते हैं।

बारगाहके कोतवाल मिलक तगोके हाथमें स्वर्णवराड और इसके नायक हाथमें रजत-द्राउ होता है। ये हो दोनों समस्त द्रावारियोंका ययास्यान बैठाते और पंक्तियाँ सीधी करते हैं। वजीर और कातिब उनके पीछे तथा हाजिब और नकीब यथास्थान खड़े होते हैं।

इसके अनन्तर नर्तको तथा अन्य गाने यजाने वाले आते हैं। सर्वप्रथम उस वर्ष जोते हुए राजाओंकी युद्धगृहीता कन्याएँ आकर राग आदि अलापतो तथा नृत्य प्रदर्शन करती हैं। इसकी माम्से कीसर नामक स्वर्गीय सरोवरका जक भी खुगंबित हो जाता है। सम्राट् इनको अपने कुटुम्बी, भ्राता, जामाता तथा राजपुत्रीमें बाँट देता है। यह सभा श्रन्न (सध्याके चार बजेके) पश्चात् होती है।

दूसरे दिन अन्नके पश्चात् फिर इसी कमसे समा होती है। ईदके तीसरे दिन सन्नाट्के संबंधी तथा कुटुम्झ्योंके विवाह होते हैं और उनको पुरस्कारमें जागीरें दी जातो हैं। बौथे दिन दास स्वाधीन किये जाते हैं और पाँचवें दिन दासियाँ। छुटें दिन दास-दासियोंके विवाह किये जाते हैं और सातवें तथा अन्तिम दिन दोनोंको दान दिया जाता है।

#### ७--यात्राकी समाप्तिपर सम्राट्की सवारी

सम्राद्के यात्रासे लौटने पर हाथी सुसक्तित किये जाते हैं श्रीर सोलह हाथियोपर सोनेके जड़ाऊ छत्र लगाये जाते है। श्रागे श्रागे रक्काटित जीनपोश उठा कर ले जाते हैं।

इसके अतिरिक विविध श्रेणीके वहे बड़े रेशमी वस्ता-च्छादित काष्ठके बुर्ज भी बनाये जाते हैं। इनकी प्रत्येक श्रेणी में बस्ताभूषण पहिने एक सुन्दर दासी बेठती है। बुर्ज़के मध्य भागमें एक चमड़ेका कुएड होता है जिसमें गुलाबका शरबत भरा रहता है। उपर्युक्त दासियाँ नागरिक अथवा परदेशी, प्रत्येक व्यक्तिको जल पिलाती हैं। जलपानके उपरांत उसको पान-गिलौरियाँ दी जाती हैं।

नगरसे राजप्रासाद तक दोनों ओरकी दीवारें रेशमी वस्त्रोंसे मढ़ दी जाती हैं और मार्गपर भी रेशमी वस्त्र विद्या दिया जाता है। सम्राट्का घोड़ा इसी मार्गसे दोकर जाता है। सम्राटके आगे सहस्रों दास और पीछे पीछे सैनिक चलते हैं। ऐसे अवसरीपर कभी कभी हाथियोंपर छोटी छोटी मंजनीक चढ़ाकर उनके द्वारा दोनार और दिरहम भी लोगों-पर फेंकते हुए मैंने देखा है। यह बखेर नगर-द्वारसे लेकर राजप्रासाद तक होती हैं।

#### ८—विशेष भोजन

राजपासादमें दो प्रकारका भोजन होता है—विशेष और साधारण। सम्राट्का भोजन 'विशेष भोजन' कहलाता है। इसमें विशेष श्रमीर, सम्राटके चचाका पुत्र फीरोज़ इमादुल-मुल्क सरतेज़, मीर मजलिस (विशेष पद्धारी) श्रथवा सम्राट्का विशेष कृपापात्र कोई विदेशीय—केवल इतने ही श्रादमी सम्मिलित होते हैं।

कभी कभी उपस्थित व्यक्तियों में से किसीपर विशेष क्रपा होने के कारण जब सम्राट्स्वयं ऋपने हाथों से एक रोटी रका-बीपर रख उसको दें देता है तो वह व्यक्ति रकाबीको बायों हथेलीपर लेता है और दाहिने हाथसे वंदना करता है।

कभी कभी 'विशेष भोजन' श्रतुपस्थित व्यक्तिके लिए भी भेजा जाता है। वह भी उसको उपस्थित व्यक्तिकी ही भाँति वन्दना कर ग्रहण करता है और समस्त उपस्थित लोगोंके साथ मिलकर खाता है। मैं इस विशेष भोजनमें कई बार सम्मिलित हुआ हूँ।

<sup>(</sup>१) फरिश्ताके अनुसार पिताकी मृत्युके ४० दिन पक्षात् मुहम्मद् तुग्रयक्के सर्वप्रथम दिल्ली नगरमें प्रवेश करनेपर प्रसक्ताके कारण नगादे बजाये गये और राहमें 'गोले' छटकाये गये थे। समस्त हाट-बाट, गली-चौराहे, भाँति भाँतिसे सुसजित किये गये थे और सजादके राज-प्रासादमें हाथीसे उत्तरनेके समय तक, श्वेत तथा रक्त दीनारोंकी न्यौछावर और बसेर रास्तों और मकानोंकी छठोंकी ओर की गयी थी।

#### ६--साधारस भोजन

यह भोजनालयसे अता है। नक़ीब आगे आगे विस्मि ह्याह उद्यारण करने जाते हैं। नक़ीबोंके आगे नक़ीबउल नक़बा होता है। इसके हाथमें सोनेकी छड़ी होती है और नायबके हाथमें चाँदीकी। चतुर्थ द्वारके भीतर प्रवेश करते ही इन लोगोंका स्वर सुन सवार्के अतिरिक्त जितने व्यक्ति दीवान-खानेमें होते हैं सब खड़े हो जाते हैं।

भोजन पृथ्वीपर घरनेके उपरांत नकीय (प्रहरी) तो पंक्तिबद्ध हो खड़े हो जाते हैं श्रीर उनका सरदार श्रामे बढ़-कर सम्राट्की प्रशंसा कर पृथ्वीका खुंबन करना है। उसके ऐसा करने पर समस्त नकीय, श्रीर उपस्थित जनता भी पृथ्वीका सुम्बन करती है।

यहाँकी ऐसी परिपाटी है कि ऐसे अवसरंपर नकीबका शब्द सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँका नहाँ खड़ा हो जाता है, और जबनक नकोब सम्राट्की प्रशंसा समाप्त नहीं कर लेता तबनक न नो कोई बोलना है और न किसी प्रकारकी चेष्टा ही करना है।

नक़ीबके उपरांत उसका नायव सम्राटकी प्रशंसा करता

(१) मसालिक उक अवसारका लेखक कहता है कि सम्राट्की सभा दिनमें दो बार अर्थात् पातः और सायं होती है। प्रत्येक बार सभा विस-जैन के पश्चात् सर्वसाधारणके लिए दस्तरख्तान बिह्नते हैं और यहाँ बास सहस्त्र मनुदर्शेका भोज होता है। सम्राट्के साध विशेष दस्तर-ख्वानपर भी लगभग दो सौ मनुष्य बैठते हैं। कहा जाता है कि सम्राट्के रसोईघरमें प्रत्येक दिन अहाई सहस्त बैक्ड और दो सहस्त भेड़-बक्टिबॉ-का वध होता है। है। इसके समाप्त हाने पर समस्त उपस्थित जन किर उसी प्रकार पृथ्वीका चुम्बन कर बैठ जाते हैं।

प्रशंसाके उपरांत मुत्त्रहो समस्त उपस्थित व्यक्तियोंके नाम लिख लेता है, चाहे उनकी उपस्थितिका हाल सम्राद्को विदित हो या न हो। फिर कोई राजपुत्र यह सूची लेकर सम्राट्के पास जाता है और सूची देखकर सम्राट्किसी विशेष व्यक्तिको संवोधित कर भोजन करानेकी आहा देता है। भोजनमें रोटो (चपातियाँ), भुता मांस, चावल, मुर्ग और संबोसा आदि पदार्थ होते हैं जिनका में पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ। दस्तर्क्वानके मध्यमें काज़ी, खतीब तथा दार्शनिक सम्यद और शैख होते हैं: इनके पश्चात् सम्राट्के कुटुम्बी और अन्य अभीर कमशः यथाविधि बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्तिको अपना नियत स्थान विदित होनेके कारण किसीको कुछ भी दिक्कत और परेशानी नहीं उठानी पड़ती।

सबके बैठ जाने के उपरान्त शर्बदार (भृत्यविशेष) हाथों में सुवण, रजत, ताज तथा काँ वके, शर्बत पीने के, प्याले लेकर आते हैं; भोजनके पहले शर्वतका पान होता है। इसके उपरांत हाजिक 'विस्मिलाह' कहने पर भोजन प्रारम्भ होता है। प्रत्येक व्यक्तिके सम्मुख एक रकाबी और सब प्रकारके भोजन रखे जाते हैं। एक रकाबी में दो आदम। एक साथ भोजन नहीं कर सकते—प्रत्येक व्यक्ति पृथक पृथक भोजन करता है। भोजन के पश्चात फुकाश्च (एक तरहकी मदिरा) कुलईके प्यालों में लाया जाता है, श्चीर लोग हाजिक 'विस्मिलाह उद्याख्य करने के उपरान्त इसका पान करते हैं। फिर पान तथा सुप्राची आती है। प्रत्येक व्यक्तिको एक एक सुट्टी सुपारी और रेशक के डोरेसे बंधे हुए पानके पन्द्रह बीड़ दिये जाते हैं। प्राज

बंदनेके अनन्तर हाजिब पुनः 'बिस्मिम्लाह' उच्चारण करते हैं और सब लोग खड़े हो जाते हैं। यह अमीर जो भोजन कराने के कार्यपर नियत होता है पृथ्वीका चुंबन करता है, फिर सब उपस्थित जन भी उसी प्रकार पृथ्वीका चुम्बन कर चल पहते हैं। दो बार भोजन होता है—एक तो जुहर (दिनके १ बजेकी नमाज़) से पहले और दूसरा असके (४ बजेकी नमाज़) के पश्चात।

# १०—सम्राट्की दानशीलता '

इस सम्बन्धमें में केवल उन्हीं घटनाश्चीका वर्णन करूँगा जो मैंने स्वयं देखी है।

परमातमा सर्वज्ञ हैं: श्रीर जो कुछ मेंने यहाँ लिखा है उसकी सत्यता यमत (श्ररक्का प्रान्त विशेष), खुरासान श्रीर फारिसके लोगोपर भली माँति प्रकट है। विदेशों में सम्राट-की कपाकी घर घर प्रसिद्धि हो रही है। कारण यह है कि सम्राट भारतव।सियों की श्रपेत्ता विदेशियों का श्रिषक मान तथा प्रतिष्ठा करता है श्रीर जागीर तथा पारितां विक दे उन्हें उद्य पहोंगर भी नियुक्त करता है।

सम्राटकी आज्ञा है कि परदेशियोंको कोई निर्धन (परदेशी)

(१) फरिक्ताकं अनुसार—सन्धु-सन्तोंको कोपके कोप दे देनेपर भी यह सम्राट् इस बातको अन्यन्त तुच्छ समझता था। हातिम आदि अत्यन्त प्रसिद्ध दानवीरोंने अपनी समस्त आयुमें भी शायद इतना दान न दिया होगा जितना यह सम्राट् एक दिनमें अत्यन्त तुच्छ दानमें दे देता था। इसके राजत्वकालमें ईराम, अरब, खुरासान, तुर्किस्तान और रूम इत्यादि-से बड़े बड़े कजाकुशल एवं विद्वान् धन पानेके कोभसे भारत आते थे और आशासे भी अधिक दान पाते थे।

िय

कहकर न पुकारे, प्रत्युत 'मित्र' नामसे सम्बोधित करे। सम्राट्-का कहना है कि परदेशीको 'परदेशी' कहकर पुकारनेसे उसका चित्त विश्व होता है।

## ११--गाज़रूनके व्यापारी शहाब-उद्दीनको दान

गाज़क्रनमें (शीराज़के निकटका एक नगर) एक विशिक् रहता था जिसका नाम था परवेज़। शहाबुदीन इस परवेज़का मित्र था। सम्राटने मलिक परवेजका कम्बायत नामक नगर जागीरमें दे उसका वज़ीर (मंत्री) बनानेका वचन दे दिया था।

परवेज़ने श्रपने मित्र शहाबुदीनको बुलाकर सम्राट्के लिए मेंट तथ्यार करनेको कहा तो उसने सुनहरी बुटों तथा वृत्तादिके चित्रीवाला सराचह (डेरा), जिसके सायवानपर भी जरबफ्तमें बच्च चित्रित थे, एक डेग श्रीर एक कनात सहित आरामगाह बनवायी। यह सब सामान बेल-बुटेदार कम व्वावका यना हुआ था। इनके अतिरिक्त शहाबुद्दीनने बहुतसे खुझर (कटार ) भी उपहार । संगृहीत किये श्रीर सब सामान लेकर अपने मित्रके पास आया। मित्र भी अपने देशका कर तथा उपहारका मामान लिये तैयार बेठा था। शह बुद्दीनके आते ही दोनोंने यात्रा आरम्भ कर दी।

सब्राट्के मंत्री ख्वाजाजहाँको यह भलीभाँति विदिन था कि सम्राट् परवेजको क्या वचन दे चुका है। श्रनएव उसका इनकी यात्राका बृत्तान्त ज्ञात होनेपर यहुत बुरा लगा। पहिले कम्बायत श्रीर गुजरात उसीकी जागीरमें थे श्रीर इन प्रान्त-वासियोंसे उसका हार्दिक प्रेम भी था। यहाँके निवासी प्रायः हिन्दू हैं श्रीर उनमेंसे कुछ सन्नाट्के प्रति बड़ी उद्रगहताका बर्ताव करते हैं।

क्वाजा जहाँ में इन पुरुषों में से किसीको मिलक-उलता आर (विकिक्-सम्राट्) का राहमें ही वध करनेका गुम संकेत कर दिया। फन यह हुआ कि जब मिलक-उलता जार कर तथा भेट लिये राजधानीकी आर अग्रसर हो रहा था तब एक दिन चाश्न (अर्थान् दिनके & वजेकी नमाज़) के समय, किसी पड़ाचपर, जब समस्त सैनिक अपनी अपनी आवश्यकताएँ प्री करनेमें व्यय थे और कुछ शयन कर रहे थे, हिन्दु औंका एक समृह इनपर आ हुटा। विकिक्-सम्राट्का बन्न कर उसने उसकी सारी सम्पत्ति लूट ली। शहाब उदान तो किसी प्रकार बच गया पर माल-असवाब उसका भी सब लूट गया।

श्रव्यवारनवीसों (पत्र-प्रेरकों । ने जब सम्राटको इसकी लिखित सूचना दी तो उसने ''नहरवाले'' के करमेंसे तोस हजार दीनार शहाब उदोनका दिये जानेकी आहा दी श्रीर उसको स्वदेश लीट जानेका श्रादेश भी मिल गया।

सम्राद्के आदेशकी सूचना मिलने पर शहायउदीतने कहा कि मैं ता सम्राद्के दर्शनोंका इच्छुक हैं। द्वार-देहलीका सुम्बन करके ही स्वदेश जाऊँगा। इस उत्तरको सुचना पाने पर सम्राद्ने बहुत प्रसन्न हो उसको राजधानीकी और अग्रस्सर होनेको आहा प्रदान कर दी।

जिस दिन मुभको सहाद् शे सेवामें उपस्थित होना था उसी दिन उसने भी राजधानीमें प्रवेश किया। वह श्रीर मैं दोनों एक ही दिन सहाद्की सेवामें उपस्थित किये गये। सम्राद्ने शहावउदीनको बहुत कुछ दिया और हमका भी ख़िलझत प्रदान कर उहरने भी श्राह्मा दी। दूसरे दिन सम्रा-दने मुभे (इन्नबत्ताको) छः सहस्त्र हपये प्रदान कियं जानेकी श्राह्मा दी श्रीर पूँछा कि शहाव-उदोन कहाँ है। इसपर वहा- इहोन फ़लकोने उत्तर दिया 'झझबन्द आसम' न मीझानम (हे संसारके अभु, मैं नहीं जानना), परन्तु किर कहा 'ज़हमत दारद' (वह कर्रमें है)। सलारने फिर कहा 'वरा हमीज़मां अज़ ख़ज़ाने यक लक टंका बगीरा पेश झो बेबरी ता दिले ओ खुश शबद' । अभी कोषसे एक लाख रक्ष उसके पास से जाओं जिससे उसका चित्त प्रस्न हो )। वहा- उद्दोनने तुरन्त सम्राटकी आक्षाका पालन किया। सम्राटने यह आहा दे दी कि जब तक यह चाहे भारतवर्षका बना हुआ माल मोल लेता रहे और उस समयनक और लागांका कय बन्द रहे। इसके अतिरिक्त मार्गव्यय सहित, पदार्थोंसे भरे हुए तीन पात भी इसको प्रदान करनेकी सम्राटने आहा दे दी।

हरमुज़में पहुँच कर शहाब उद्दीनने एक बड़ा दिव्य भवन निर्माण करवाया। मैंने फिर एक बार इसी शहाबउद्दीनको शीराज़ नामक नगरके निकट देखा था। उस समय भी यह सत्राट श्रबूइसहाज़ से दानकी याचना कर रहा था। उस समयतक इसकी यह सब संपत्ति समाप्त हा चुकी थी।

भारतकी संपदाका यही हाल है। प्रथम तो सम्राट्ट इसको उस देशकी सीमासे बाहर ही नहीं ले जाने देता और यह किसी प्रकारसे यह बाहर चली भी जाय ता संपत्ति पानेवाले-पर कोई न कोई ईश्वरीय विपदा आ पड़तो है। इसी प्रकार शहाबउदीनकी भी सारी सम्पदा, उसके भतीजोंका सम्राट् हर्मुज़के साथ भगड़ा होनेके कारण, नष्ट-भ्रष्ट हो गयी।

# १२--शैल क्क्न-उद्दीनको दान

मिश्रदेशीय ख़ली का श्रव् उल श्रव्यासकी सेवामें उपहार भेजकर सम्राट्ने भागत तथा सिन्धुदेशींपर शासनाधिकार- की विक्षित प्रदान किये जानेकी प्रार्थना की। प्रार्थना केवल विश्वासके कारणहो की गयी थी। खलीका श्रव्यु उल श्रव्यास ने श्रपना श्रादेश-पत्र शैव उलशय्यूख (शैकोंमें सर्वश्रेष्ठ) रुक्त-उद्दीनके हाथों भेजा।

शैल कक्त-उद्दीनके राजधानी पहुँचने पर, सम्राट्ने उसके शुभागमन पर श्रादर-सन्कार भी ऐसा किया कि कुछ कीर-कसर न रही, यहाँ तक कि जब वह कभी निकट श्राता तो उसकी श्रभ्यर्थनाके लिए उठ खड़ा होता था। संपत्ति भी उसकी इतनी प्रदान की कि जिसका वारपार नहीं। घोड़ेके समस्त साज सामान यहाँ तक कि खूँटे भी स्वर्णके थे। सम्राट्का श्रादेश था कि पातसे उतरते ही वह श्रपने घोड़ेके नाल स्वर्णके लगवा ले।

शैंख यह इगदा कर खम्बातकी श्रार चला कि वहाँसे पातपर चढ़कर श्रपते घर चला जाऊँगा परंतु काज़ी जलाल-उद्दीनने राहमें विद्रोह कर इव्तउलकालमी श्रीर शैंख दोनोंको लुट लिया। शैंख जान बचाकर फिर राजसभाका लौट श्राया। सम्राट्ने उसकी श्रार देख कर हँ भीमें कहा 'श्रामदोके जर बिबरी व वा सनमे दिलहवा खुरी, जर न बुदी व सर निहीं' (तृ इस कारणसे श्राया था कि संपत्ति ले जाकर श्रपने मित्रकं साथ उपभाग कहाँ परंतु धन तो लुटा श्राया श्रीर तेरा सिर शेष रहा)। इतना कहकर, फिर उसको श्राध्वासन दे कहा 'संताप करो, में तुम्हारे शत्रुश्रीपर चढ़ाई कर तुम्हारो लुटी हुई संपत्ति लौटा हूंगा श्रीर उसको द्विगुण-त्रिगुण कर तुमको हुँगा। भारतवर्षसे लौटनेपर मैंने सुना कि सम्राट्ने श्रपती प्रतिक्षा पूरी कर शैंखको बहुत कुछ धन-दृष्य दिया।

### १३--तिरमिज्-निवासी धर्मोपदेशकको दान

सम्राट्को वंदना करतेके लिए तिरिमिज़ निवासी वाइज़ (धर्मीपदेशक) नासिरउद्दीन अपने देशसे चलकर राजधानीमें आया। कुछ काल पय्येत सम्राट्को सेवा करनेके उपरान्त स्वदेश जानेकी इच्छा होनेपर सम्राट्के इसको तुरंत चले जानेकी आधा प्रदान कर दी। सम्राट्के इसके उपदेश अवतक न सुने थे। यह विचार उठते ही कि जानेसे प्रथम एक बार इसको धार्मिक चर्चा अवश्य सुननी चाहिये, सम्राट्के मकास्वर' के श्वेत चंदनका मिन्बर (सीढ़ीदार काष्ठका प्लटफार्म) निर्माण करनेको आहा दी। इसमें स्वर्णको कोलें और स्वर्णकी ही पत्तियाँ लगी हुई थी, और उपर एक बड़ा लाल लगाया गया था।

नालिरउद्दोनको सुनहरी, रत्नजिटत, ऋष्णवर्णकी श्र बासी वितासत (लबादा इत्यादि) श्रीर साफा दिया गया। उस समय सम्राट् स्वयं सराचह (उरा विशेष) में श्रा सिंहासना सीन हो गया श्रीर उसकी दाहिनी तथा बायीं श्रीर भृत्य, काज़ी श्रीर मौलवी यथास्थान वैठ गये। वाइज़ (धर्मोपदेशका) ने श्रोजस्विनी भाषामें सारगर्भित खुतवा पढ़ा श्रीर तत्पश्चात् धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया। उपदेश तो कुछ यसा सारगर्भित न था परन्तु उसकी भाषा श्रत्यन्त श्रोजस्विनी पर्च भावप्रेरक थी।

उपदेशकके मिथरसं नीचे उतरते ही सहादने प्रथम तो उसको गले लगा लिया, फिर हाथीपर बैठाकर उपस्थित

(१) 'मकासिर' नामकद्वीपसे अभिप्राय है। यह जावा आदि पूर्वीय द्वीपसमूद्वीमें है। व्यक्तियोंको आने आगे पेंचल चलनेकी आका दी। मैं भी उस समय वहाँ उपस्थित था और मुक्तका भी इस आक्राका पालन करना पढ़ा।

फिर उनको सम्रादके डेरेके संमुख खड़े हुए एक दूसरे सराचह (श्रर्थात् डेरा) में ले गये। यह भी नाना प्रकारके रंगीन रेशमी वस्त्रों द्वारा उपदेशक के लिए ही बनवाया गया था। डेरेकी कनात नथा रस्सियाँ तक रेशमकी थीं। डेरेमें एक श्रोर सम्रादके दिये हुए स्वर्णपात्र रखे हुए थें। पात्रोंमें एक तन्रूर (एक प्रकारका चूल्हा), जो इतना बड़ा था कि एक श्रादमी इसके भीतर बड़ी सुगमतासे बैठ सकता था, दो बड़े देग, रकाबियाँ (इनकी संख्या मुक्ते स्मरण नहीं रही), कई गिलास, एक लोटा, एक तमीसंद (न माल्म यह पदार्थ वया है), एक भाजन लानेकी चारपायांवाली बड़ी चौकी श्रीर एक एक्षक रखनेका सन्दृक था। ये सब चीजें स्वर्णकी ही बनी हुई थीं।

इमार-उद्दीन समतानीने जय डेरेके दो खूँटे उखाड़ कर देखे ता उनमें एक पीतलका श्रीर दृसरा ताँबेका, पर कुलई किया हुश्रा, निकला। देखनेने वे दोनों सोने चाँदीके माल्म पड़ते थे। पर वे वास्तवमें ठोस न थे।

इस उपदेशकके आगमन पर सम्राटने इसको एक लाख दीनार और दो सौ दास दिये थे। कुछ दासोंको तो इसने अपने पास रखा और कुछको बेच डाला।

# १४-- अन्य दानोंका वर्णन

धर्माचः यं तथा हदीसोंके काता अन्दुल अजीज़ने दिमारक नामक नगरमें नकीउदीन रन्तिमियाँ और बुरहानउदीन इक्षुस्वरकाह जनात उद्दोन मिन्नो और शक्सु तैन हवी इत्यादिसे शिक्ता प्राप्त कर सम्राट्की सेवा स्वीक र की। सम्राट् इतका बड़ा सम्मान करता था। एक दिन संयोग वश् इन्होंने हज़रत अन्वास तथा उनके वंशजों की प्रशसामें कुछ हदी सोंका वर्शन किया और अन्वास वंशीय खली कासे प्रेम होने के कारण सम्राट्कों वे हदी से बहुत ही रुचिकर प्रतीत हुई। उसने अर्दवल-निवासी अन्दुल अज़ी ज़के पदका सुम्यन कर सुवर्शकी थाली में दा सहस्र दीनार लाने की आज्ञा दी और मरो भराई थाली धर्मा वार्यकी मेंट कर दी।

धर्माचार्य शमसुद्दीन अन्द्रमानो एक विद्वान कवि थे। इन्होंने कारसो भाषामें सम्राट्के प्रशंसात्मक सत्ताइस शेर लिखे और उसने प्रत्येक यैत (कविताका चरण) के बदलेमें एक एक सहस्र दीनार इनको दानमें दिये।

हमने त्राज तक, प्रत्येक वैतपर एक सहस्र दिग्हमसे अधिक पारिनोषिक कभी न सुना था, परंतु यह भी सम्राट्के दानका दशांश मात्र था।

शोकार (फारसका नगर) निवासी अज़्दउद्दीनकी बिद्धत्ता-की स्वदेशमें खूब ख्याति थी। उसके प्रकांड पांडित्यकी चारो-श्रोर दुंदुभि बज रही था। जब यह चर्चा सम्राट्के कानोंतक पहुँची तो उसने शिवके पास दस सहस्र मुद्राएँ घर बैठे भेज दीं। वह न ना कभी सम्राट्की सेवामें उपस्थित हुआ और न कभी उसने कोई दुत ही भेजा।

शीराज़के प्रसिद्ध महान्म। काज़ी मज़्द उदीनकी प्रशंसा सुनकर सम्राट्ने उसके पात भी दस सहत्र मुद्राएँ दमिश्कके निवासी शैकजादों द्वारा भेजी थीं। धर्मोपदेशक बुरहान उद्दीन बड़ा दानी था। जो कुछ उसके पास हाता भूबोंका दे देता था और कभी कभी तो ऋण तक लेकर दान करता था। सम्राट्ने यह सुनकर उसके पास चालीस सहस्र दीनार भेज भारत आनेकी प्रार्थना की। शैलने दीनार लेकर अपना ऋण चुका दिया, परंतु भारत आना यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि भारत सम्राट् विद्वानोंको अपने सम्मुख खड़ा रखता है: मैं ऐसे व्यक्तिकी सेवामें नहीं आ सकता और खाना नामक देशकी और चला गया।

ईगानके सम्राट श्राइसैयदके चाचाके लड़के हाजी गावनको इसके महोदर भ्राताने, जा ईराकमें किसी स्थानका हाकिम ( गवर्नर ) था, सम्राट्के पास राजदृत बनाकर भेजा । सम्राट इसकी बहुत प्रतिष्ठा करता था। एक दिनकी बात है कि मंत्री ख्वाजा जहाँने सम्राटकी सेवामें कुछ भेंट ऋषित की। भेंट तीन थालियोंमें थी। एकमें लाल भरे हुए थे, दूसरेमें पत्ने श्रीर नीसरेमें मातो। हाजी गावन भी उस समय वहाँ उपस्थित था। बस सम्राटने भैटका बहुतला भाग इलीका दे डाला। बिदाके समय भी सम्राट्ने इसको प्रचुर सम्पत्ति प्रदान की। हाजो जब ईराकमें पहुँचा तो इसके भाताका देहान्त हो खुका था और उसके म्थानमें 'सुलेमान' नामक एक व्यक्ति वहाँका हाकिम बन बैठा था। हाजीने अपने भाईका दाय तथा देश दांनोंको अधिकृत करना चाहा । सेनाने इसके हाथपर मकिकी शुप्रध ले ली और यह फारिसकी ओर चल पड़ा और शौंकार नामक नगरवं जा पहुँचा। इस नगरका शैल जब कुछ विलम्बसे इसकी सेवामें उपस्थित हुआ तो इसने देरसे उपस्थित होनेका कारण पूँछा । उसने कुछ कारण बनलाये भी परन्तु इसने उन्हें अस्वीकार कर सैनिकोंको आक्षा दी 'कुल्ज-चिमार' अर्थात् तलवार खींचा और उन्होंने तलवार खींच उन सबकी गर्देनें मार दीं। संख्या अधिक होनेके कारण आसपासके अमीरीको इसका यह इत्य बहुत हो बुरा लगा और उन्होंने प्रसिद्ध अभीर तथा धर्माचार्य शमसुद्दीन समनानीसे पत्र द्वारा ससैन्य आकर सहायता देनेकी प्रार्थना की। सर्वसाधारण भो शौंकारके शैं बोंके वधका बदला लेनेको उद्यत होगये और रात्रिके समय हाजी गावनकी सेनापर सहसा आक्रमण कर उसे भगा दिया। हाजो भी उस समय अपने नगरस्थ प्रासादमें था। लोगोंने इसको भी जा घेरा। यह स्नानागारमें जा छिपा परन्तु लोगोंने न छोड़ा। इसका सिर काटकर सुलेमानके पास भेज दिया, शेव अंग समस्त देशमें बाँट दिये।

## १५--ख़लीफ़ाके पुत्रका त्रागमन

वग्दाद निवासी श्रमीर ग्यास-उद्दीन मुहम्मद श्रम्बासी ( पुत्र श्रवदुल कादिर, पुत्र यूसुफ़, पुत्र श्रवदुल श्रज़ीज, पुत्र ख़लीफ़ा, श्रलमुस्तनसर विल्लाह श्रव्यामी ) जर सम्राट् श्रला-उद्दीन तरम शीरो मावर उन्नहर ( श्रथीत् ईराकके मूभाग ) के सम्राट्के पास गय तो उन्होंने इनको क्ष्म विन श्रव्यास'के मठका मुनवल्ली नियत कर दिया । यहाँ यह कई वर्ष पर्यन्त रहे।

जब इनको यह सूचना मिली कि भारत-सम्राट् श्रव्वासीय वंशजोंसे स्नेह करता है ता इन्होंने मुहम्मद हमदानी नामक धर्माचार्य तथा मुहम्मद बिन श्रवीशरकी हरवादीको श्रपनी श्रोरसे बसीठ बनाकर सम्राट्की सेवामें भेजा। जब ये दोनों

<sup>(</sup>१) कदम विन अन्यास-पैगम्बर साहिव, मुहम्मदके चचाका पुत्रथा।

दूत सिन्नाह्को सेवामें उपस्थित दुए तो उस समय नासिरउद्दीन तिरमिन्नी भी (जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है। वहाँ
उपस्थित था। यह मिर्जा श्रमीर ग्यास-उद्दोनसे भली भाँति
परिचित था। दृतोंने बगदादमें श्रन्य श्लोंसे भा उनकी सत्य
वंशावलीका पूर्ण परिचय प्राप्त कर यथार्थ निर्णय कर लिया
था। जब नासिरउद्दीनने भी इसका अनुमोदन किया तो
सम्राट्ने दूर्ताको पञ्च सहस्र दीनार सेंट दिये श्रौर श्रभीर
ग्यास-उद्दीनके मार्गव्ययके लिए तीस सहस्र दीनार दे
स्वलिखित पत्र भेजकर उनमें भारतमें प्यारनेकी प्रायना की।

पत्र पहुँचते ही गयास-उदीन चल पड़े। जब सिधु प्रान्तमें पहुँचे नो श्रवबार-नवीसोंने इसको सृचना सम्राट्को दी श्रौर परिपाटीके श्रनुसार कुछ व्यक्तियाँका उनकी श्रभ्यर्थनाके लिए भेजा। जब वह 'सिरसा' नामक स्थानमें श्रा गये तो कमाल-उद्दीन सदरे जहाँको कुछ धर्माचार्योंके साथ उनकी सवारीके साथ साथ आनेकी आशा देदी गयी और कुछ अमीर भी उनके स्वागतके लिए भेजे गये। जब वह 'मसऊदायादमें' आये तो सम्राट स्वयं उनके स्वागनको राजधानीसे निकल कर वहाँ पहुँचा। संमुख श्रावे ही गयास उद्दीन दिल हो गये श्रीर सम्राट्भो वाहनसे उतर पटा । गुयास उहीतने जब परिपाटीके श्रनुसार पृथ्वीका चुम्बन विया तो सम्राट्ने भी इसका श्रनु-सरण किया। गयास उद्दीन अपने साथ सम्राट्की भेंटके लिए कुछ वस्त्रीके थान भी लाये थे। सम्राट्ने एक थान अपने कंधे-पर डाल, जिन प्रकार जनसाधारण सम्राट्के संमुख पृथ्वीका चुम्बन करते हैं, उसी प्रकार बंदना की। इसके अनंतर जब घोड़े श्राये तो सम्राट् एक घोडेको स्त्रमीरके संमुख कर उनको शपथ दे उसपर सवार होनेको कहने लगा श्रीर स्वयं रकाब

पकड कर खड़ा हो गया। नदुपरांत सत्राट् श्रौर उनके श्रन्य साथी श्रपने श्रपने घोड़ोपर सवार हुए; श्रोर दानोंपर राज-छत्रकी छाया हाने लगी।

इसके उपगंत सन्नाटने अमरको अपने हाथोंसे पान दिया। यहां सबसे वडी सम्मान-सूचक वात थी। कारण यह है कि भारतवर्षमें सन्नाट् अपने हायसे किसीका पान नहीं देता। पान देनेके उपरांत सन्नाट्ने कहा कि यदि मैं खलीका अबुल-अन्यासका भक्त न हाता तो अवश्य आपका भक्त हा जाता। इसपर गयास उद्दीनने यह उत्तर दिया कि मैं स्वयं अबुल अन्वासका भक्त हूँ।

श्रमोर ग गम-उदीनने फिर म गट्के सम्मानार्थ रस्त श्रम्लाह पैगम्बर मुहम्मद ) सल्ले श्रम्लाह श्रालई व सम्भन (परमेश्वर उनपर कृपा करे श्रीर उनकी रक्षा करे) को यह हदीस पढ़ी कि जा बंजर पृथ्वाका जीवित करता है श्रर्थात् उसका बसाता है वही उसका स्वामी है। इसका तात्पय्य यह था कि मानों सम्राद्ने हमको ऊसरकी भाँत पुनः जीवित किया है। स गट्ने भी इसका यथाचित उत्तर दिया।

इसके पश्चान् सम्राट्ने उनका तो श्राप्ते सराचह (श्रर्थान् डेरे ) में ठहराया श्रीर श्रप्ते लिए श्रन्य डेरा गडवा लिया। दोनों उस रात्रिका राजपानोके बाहर रहे।

प्रतःकाल राजधानीमें प्रधारने पर सहादने खिलजी-सम्राद् श्रलाउद्दीन श्रोर कुतुब-उद्दीन द्वारा निर्मित सीरीका 'राजप्रासाद'' इनके निवासार्थ निया कर दिया और स्वयं अमीरों सहित वहाँ प्रधारकर, समस्त पदार्थ एकत्र किये जिनमें साने-चाँदीके श्रन्य पात्रोंके श्रतिरिक सुवर्णका एक बड़ा

<sup>(</sup>१) यह भवन 'सब्ज़ महल' ( हरित प्रासाद ) बहकाता था ।

हम्माम भी था। तदुपरांत चार लाख दीनार तो उसी समय निछावर किये गये और दास-दासियाँ सेवाके लिए भेजी गयीं। दैनिक व्ययके लिए भी तीन सो दीनार नियत कर दिये। इसके अतिरिक सम्राट्के यहाँसे विशेष भोजन भी इनके लिए प्रत्येक समय भेजा जाता था।

गृह, उपवन, गोदाम, तथा पृथ्वी सहित 'समस्त सीरी' नामक नगर और सी अन्य गाँव भी इनको जागीरमें दिये गये। इसके अतिरिक्त दिल्लीके पूर्वकी ओरके स्थानीकी हकुमत (गवर्नरी) भी इनको दो गयी। रीष्य जीन युक्त तीस खच्चर सम्राद्की ओरसे सदा इनकी संवामें उपस्थित रहते थे, और उनका समस्त दाना घास इत्यादि सर्कारी गोदामसे आता था।

राजभवनमें जिस स्थानतक सम्राट् घोडेपर चढ़कर स्वयं आता था उसी स्थानतक इनको भी वैसेही आनेकी आशा थी। कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार राजप्रासादमें न आ सकता था। सर्वभाधारणको भी यह आदेश था कि जिस प्रकार वह सम्राट्को वंदना पृथ्वीका चुम्बन कर किया करते हैं, उसी प्रकारसे इनकी भी किया करे।

इनके श्रानेपर स्वयं सम्राट् सिहासनसे नीचे उतर श्राता था, श्रोर यदि चौकीपर बेटा होता तो खड़ा हो जाता था। दोनोंही एक दृसरेकी श्रभ्यर्थना करते थे। सम्राट् इनको मसनद्गपर श्रपने बराबर श्रासन देता था श्रीर इनके उठने पर स्वयं भे उठ खड़ा होता था। चलते समय सम्राट् इनको सलाम (प्रकाम) करता था श्रीर यह सद्दादको।

सभा स्थानसे बाहर इनके लिये एक पृथक मसनद विद्धा दी जाती थी और इस स्थानपर यह चाहे जितने समय तक येटे रहते थे। प्रत्येक दिन दो बार ऐसा होता था। श्रमीर ग्यास उद्दीन दिझा में हो थे कि बंगालका बज़ीर वहाँ श्राया । बड़े बड़े श्रमीर-उमरा यहाँ तक कि स्वयं सम्राट् मो उसकी श्रम्यर्थनाको बाहर निकला, श्रीर नगर भी उसी प्रकार सजाया गया जिस प्रकार सम्राट्के श्रागमनके समय सजाया जाता है।

काज़ो, धर्मशाश्वके ज्ञाता तथा श्रन्य विद्वान शैली सहित श्रमीर गयास उद्दीन इन्ने (पुत्र) खलीफ़ा भी उससे मिलने-को बाहर श्राये। लौटते समय सम्राट्ने वज़ीरसे मख़दृम ज़ादह (खलीफा पुत्र) के गृहपर जानेके लिए कहा। बज़ीर इसके यहाँ गया श्रीर दो सहन्न श्रशिक्यों श्रीर कपड़ेके थान मॅटमें दिये। में श्रीर श्रमीर कृवूला दोनों वज़ीरके साथ वहाँ गये थे श्रीर उस समय वहाँ उपस्थित थे।

एक बार गृजनीका शासक वहराम वहाँ आया। खलीका और इस शासकमें आपसका कुछ हेप चला आता था। सम्राट्न इस शासकका 'सीरी-नगरस्थ' एक गृहमें ठहरानेकी आज्ञा दी। याद रहे कि सीरीका समस्त नगर सम्राट्ने इस-से पूर्व इच्ने खलीकाका प्रदान कर दिया था। गृजनीक शासकके लिए इसी नगरमें एक नया महान सम्राट्के आदेशसे तैयार कराया गया।

यह समाचार सुनते ही इन्ने खलीका कुद्ध हो राज-प्रासादमें जा भ्रपनी मसनद (गदी) पर यथार्ग्च बठ गये श्रौर वज़ीरको बुला कहने लगे कि 'श्रखवन्द श्रालम (संसा-रकं प्रभु) से कह देना कि जो कुछ उन्होंने मुक्ते प्रदान किया है वह सब मेरे गृहमें श्राज पर्यंत वैसाही रखा हुशा है। मैंने उससे कुछ भा कम नहीं किया है। संभव है, उसको पहि-लेसे कुछ श्रधिक ही कर दिया हा। श्रह मैं यहाँ ठहरना नहीं चाहता।' यह कह कर इन्ने खलीफा राज प्रासादसे उठकर चल दिये। जब बजीरने उनके मित्रोंसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सम्राट्ने जो गृज़नीक शासकके लिए सीरीमें गृह-निर्माण करनेकी श्राक्षा दी है, इसी कारण श्रमीर महाशय कुछ कुंपनसे हो गये हैं।

वकारके सूचना देते ही सम्राट् तुरत सवार हो, दस श्रादिमियों सहित इब्ने खलीकाक गृहपर गये, श्रीर हारपर घोड़ेसे उतर प्रवेश करनेकी श्राक्षा चाही। श्रीर इब्ने खलीफासे
श्राप्रह किया, श्रीर उनके स्वीकार कर केनेपर भी सम्राट्ने
संताप न कर यह कहा कि यदि श्राप वास्तवमें प्रसन्न हो गये
हैं तो मेरी गर्दनपर श्रपना पद रख दीजिय। खलोफाने
इसपर यह उत्तर दिया कि चाहे श्राप मेरा वध क्यों न
कर डालें परन्तु मैं यह कार्य कदापि न कर्हगा। सम्राट्ने
अपने सिरकी सौगंद दिला, गर्दनका पृथ्वीसं लगा दिया
और मिलक क्वूलान इब्नेखलीकाका पर स्वय श्रपने हाथोंसे
उठाकर सम्राट्की गर्दनपर रख दिया। सम्राट् यह कहकर कि
मुक्ते श्रव सन्ताप हो गया, खडा हो गया। किसी सम्राट्के
सम्बन्धमें मैंने श्राज तक ऐसी श्रद्धत कथा नहीं सुनी।

ईदके दिन में भी मण्डम ज़ादह (श्रादरणीय व्यक्तिके पुत्र) की वन्दनाके निमित्त गया। मिलक कशीर (इस श्रावसरपर) उनके लिए सल्लाट्की श्रोरसे तीन ख़िलश्रतें लाया था। इनके बोगोंमें रेशमी नुकमोंके स्थानमें बेरके समान मोतियोंके बटन लगे हुए थे। कबीर ख़िलश्रतें लिये द्वारपर खड़ा रहा, श्रीर इन्ने ख़लीफ़ाके बाहर श्रानेपर उनको ख़िलश्रत पहिनायी।

सम्राट्से अपरिमित धन-सम्पत्ति पानेपर भी यह महाशय

यड़े ही कंजूस थे। इनकी कंजूसी सम्राट्की उदारतासे भी बड़ी हुई थी।

ख़लीफ़ासे मेरी घनिष्ठ मित्रता थी, इसी कारण यात्राको जाते समय श्रपने पुत्र श्रहमदका भी इन्हींके पास छोड़ श्राया था। मालम नहीं उनकी क्या दशा हुई।

एक दिन मैंने इनसे अकेले भाजन करनेका कारण पूछा और कहा कि आप अपने दस्तर एवान (भोजनके नीचेके वस्त्र) पर इए मिन्नोंका क्यों नहीं बुलाया करते। इसपर इन्होंने यह उत्तर दिया कि मैं इतने अधिक पुरुषोंका अपना भोजन विश्वंस करते अपनो इन आँखांसे देखनेमं असमर्थ हुँ, और इसी कारण सबस पृथक् होकर भाजन करना मुक्ते अत्यन्त प्रिय है। भाजनका केवल कुन्न भाग भित्र मुहम्मद अवीश प्रीक्ता भंज दिया जाना था और शेर इन्होंके उदरमें जाता था।

इनके यहाँ जाने पर मैंने दहली ज़में सदा श्रंधेरा ही देखा, एक दोपका भा वहा प्रकास न होता था। कई बार मैंन इनको श्रपन उपवनमें तिनक बटोरने हुए देखार पूछा कि महादय, यह श्राप कम कर रहे हैं? इसपर इन्होंने यह उत्तर दिया कि कमो कभी लकड़ियोकी भी श्रावश्यकता पड़ जातो है। इन तिनकोंक भी इन्होंने गादाम भर लिये थे।

श्रान दाल श्रार इष्ट नित्रों से यह उपवनमें कुछ न कुछ कार्य श्राश्य करा लिया करते थे क्योंकि इनका कथन था कि इन लागोंका श्रापना भाजन मुक्त खाते हुए देखना मुक्तको श्रास ॥ है।

एक बार कुछ ऋणकी आवश्यकता होने पर मैंने इनसे आपनी इच्छा प्रकट की तां कहने लगे कि तुमको ऋण देनेकी इच्छा ता मनमें अत्यंत प्रवल है परन्तु साहस नहीं होता।

एक बार मुक्तसे अपना पुरातन वृत्त यों वर्णन कर कहने लगे कि मैं चार पुरुषोंके साथ वगदादसे पैदल बाहर गया हुन्ना था। हमारे पास उस समय भाजन न था। एक भरनेके पाससे होकर जाते समय देवयागल हमको एक दिग्हम पडा मिला। हम सब मिलकर सांचने लगे कि इसका किस प्रकार उपयोग करें। श्रंतमें सर्वसम्मातसे यह निश्चय दुश्रा कि इस-की रोटी मोल लो जाय। हममेंसे जब एक आदमी रोटो मोल लेने गया तो हलवाईने कहा कि भाई, में ता राटी श्रीर भूसा दोनों साथ सायही बचता हैं। पृथक् पृथक् कोई वस्तु कदापि किसीको नहीं देता। लाचार होकर एक किरातकी राटी और श्रावश्यकता न होनेपर भी एक किरातका भूसा लेना पड़ा । भूसा फेंक दिया गया श्रीर रोटोका एक एक ट्कडा ही खाकर हमने चुधा निवृत्ति की। एक समय वह था श्रीर एक समय श्राज है। ईश्वरकी कृपास मेरे पास इस सत्रय खुब धन सम्पत्ति है। जब मैंने कहा कि ईश्वर हो धन्यवाद दीजिये और निर्धन तथा साधु-महात्माओंको कुछ दान भी देते रहिये. तो उत्तर दिया - मैं यह कायं करनेमं श्रममथ हूँ। सैने इनको दान देते श्रथवा किसीकी सहायता करते कभी नहीं देखा। ईश्वर ऐसे कंजसमे सबकी रज्ञा करे।

भारत छाड़नेके उपरान्त में एक दिन वगृदादकी 'मुस्तन-सिरया' नामक पाठशालाके द्वारपर जिसका इनके दृश्य खलीफ़ा श्रलमुस्तनसर विल्लाहने निर्माण कराया था ) बैठा हुआ था कि मैंने एक दुर्शायस्त युवा पुरुषको पाठशालासे बाहर निकल कर एक अन्य पुरुषके पीछे पोछे शोधनासे जाते देखा। इसी समय एक विधार्थीने उस श्रार इंगित कर मुक्तसे कहा कि यह युवा पुरुष भारत-निवासी श्रमीर ग्यास-उद्दीनका पुत्र है। यह सुनते हा मैंने पुकार कर कहा कि मैं भारतसे आ
रहा हूँ और तेरे पिताका कुशल तेम भी कह सकता हूँ। परंतु
वह युवा यह कहकर कि मुभे उनका कुशल तेम भ्रभी पूर्णतया
झात हां चुका है, फिर उसी पुरुषके पीछे पीछे दौड़ गया। जब
मैंन विद्यार्थीसे उस अपि चितके विषयमें पूछा तो उसने उत्तर
दिया कि वह बंदी गृहका नाज़िर है और यह युवा किसी
मसजिदमें इमाम है। इसको एक दिरहम प्रतिदिन मिलता है।
इस समय यह इस पुरुषसे अपना वेतन माँग रहा है। यह
वृत्त सुनकर मुभे अत्यन्त ही आक्ष्यं हुआ और मैंने विचार
किया कि यदि इन ख़लीका अपनी ज़िल अतका केवल एक
नुकमा ही इसके पास मेज देना तो यह जीवन भरके लिए
धनाड्य हो जाता।

## १७---श्रमीर सैफ़उद्दीन

जिस समय श्ररव तथा शाम ( सीरिया ) का श्रमोर सेफ़-उद्दीन गृद्दा इन्नेहिच्चतुल्ला इन्न मुहन्ना सम्राट्की संवामें श्राया तो सम्राट्ने श्रन्यंत श्रादर-सन्कार कर उसकी सम्राट्जलाल-उद्दीनके 'कीशक ल:ल' नामक प्रासाद्में ठहराया। यह भवन दिल्ली नगरके भीतर बना हुन्ना है श्रीर बहुत बड़ा है। चौक भी इसका श्रत्यंत विस्तृत है श्रीर दहलीज़ भी श्रन्यंत गहरो

(१) कौराक लाल—आसार उस्सनादी दके लेखका कथन है कि सम्राट् अला-उद्दोन खिल्डजीने 'कौशक लाल' नामक भवन निर्माण कथा। या। परन्तु यह पता नहीं चलना कि यह 'शासाद' कहाँ था। निज़ाम उद्दीन भौलिया ही समाधिक निकट एक खंडहरको लोग अवतक 'लाख महत्व' के नामसे पुकारते हैं। संभव है, यही उपर्युक्त 'कौशक-खाख' हो। है। दहलीज़पर पक बुर्ज़ बना हुआ है जहाँसे बाहरके दृश्य तथा भीतरका चौक दानों हो दिखाई देते हैं। सम्राट्जलाल-उद्दीन इसी बुर्ज़ में बंठ कर चौकमें लागोंका चोगान खेलते हुए देखा करता था।

श्रमीर सेफ, उद्दीनका निवास-स्थान होनेके कारण मुझको भी इस भवनके देखनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ। भवन वैसे तो ख़ब सजा हुआ था परन्तु समयके प्रभावसे वहाँकी प्रायः सभी वस्तुएँ जीर्ण दशामें थो। भारतमें ऐता परिपाटी चली श्रातो है कि सम्राट्की मृत्युकं उपरान्त उनके भवनका भी त्याग कर दिया जाता है। नशीन सन् ाट श्राने निवासके लिए पृथक् राजप्रासाद निर्माण कराता है, प्राचीन महलकी एक वस्तु तक अपने स्थानस नहीं हटायी जाती। मैं इस भवनमें खूब धूमा श्रोर छतपर भी गया। इस उपदेशप्रद स्थानका देव कर मेरे नेत्रास श्रांस् निकल पहा इस समय मेरे साथ धमशास्त्राचार्य जनाल उद्दान मगर्भी गृत्राती (स्पेनके ग्रेनेडा नामक नगर ह निवासी भी थे। यह महाशय अपने पिताके साथ बाल्यावस्थामें हा इस देशमें श्रा गये थे।

इस स्थानका प्रभाव इनके हृदयपर भी पड़ा श्रीर इन्होंने यह शेरकहा —

> बसलातीनुहुम सल्लतीने श्रनहुंम । फ़रर श्रसुल इज़ामा सारत इज़ामा॥

(भावार्थ — उनके सम्राटोंका वृत्तान्त मिट्टीसे पूँछ कि बड़े बड़े सिरोंको हिंदुयाँ हो गयी।) श्रमीर सेंफ़-उद्दीनके विवाह पर भोजन भो इसी प्रासादमें दुशा। श्ररव-निवा-सियोंसे श्रत्यंत भेम हाने तथा उनको श्राद्रको दृष्टिसे देखनेके कारण स्त्राद्ने इन श्रमीर महोदयका भी श्रागमनके समय ख़ूब आदर-सत्कार किया और कई बार इनको अमूल्य उपहार भी दिये।

एक बार मनीपुरके गवर्नर (हाकिम) मिलके आजम बाय-ज़ीदीकी भंट सम्राटके सामने उपस्थित की गयी। इसमें उत्तम जातिके ग्यारह घाड़े थे। सम्राट्ने ये सब घोड़े संफउद्दीनको दे दिये। इसके पश्चात् चाँदीकी ज़ीन तथा सुवर्णकी लगामीसे सुम्मिज्जत दस घोड़े फिर एक बार अमीर महाद्यको दिये। इसके उपरांत 'फीरोजा अख्वन्दा' नामक अपनी बहनका विवाह भी इन्हींके साथ कर दिया।

जब भगिनाका विवाह श्रमीर सै मउद्दीनके साथ होना निश्चित हागया तो सम्राट्की श्राक्षासे विवाह कार्यके व्यय तथा वलीमा (द्विरागमनके पश्चात् वर द्वारा मित्रों के भाजको कहते हैं) की तय्यारीके कार्यपर मिलक फुतह-उल्ला शानवी-सकी नियुक्ति कर दी गयी श्रीर सुभको इन दिनों स्वयं श्रमार महोदयके साथ रहनेका श्रादेश मिना।

मिल ह फ़तह-उल्लाने दानों चोकों में चड़े चड़े सायबान (शामियाना) लगवा दिये श्रीर एक चोकमें बड़ा डेरा लगा कर उसको भाँ ति भाँ तिके फ़र्शसे सुसज्जित कर दिया। तबरेज़ निवासी शम्स उद्दीनने सम्राट्के दास तथा द.सियोंमें से कुछ एक गायक तथा नर्तिकयोंको ला वहाँ चंठा दिया। रसाइये श्रीर रोटीवाले, हलवाई श्रीर नंबालो भी वहाँ (यथासमय) उपस्थित होगये। पशु तथा पिल्योंका भी खूब वध इश्रा श्रीर पंद्रह दिनतक बड़े बड़ श्रमीर श्रीर विदेशी तक दोनों समय भोजनमें सिम्मलित होते रहे।

विवाहसे दो रात पहले वेगर्मीने राजप्रासादसे श्रा स्वयं इस घरको भाँति भाँतिके फर्शों तथा खन्य वस्तुस्रोसे झलंहत तथा सुमिजित कर श्रमोर सैफउदीनको बुला मेजा। श्रमीर महोदयके लिए तो यहाँ परदेश था, इनका कोई भी निकटस्थ या दूरस्थ संबंधी या कुटुम्बी इस समय यहाँ न था। इन स्त्रियोंने इनको बुला, श्रीर मसनदपर बिठा, चारों श्रीरसे घेर लिया। विदेश होनेके कारण सम्रादकी श्राष्ठानुसार मुबारिक खाँकी माता, जो सम्रादकी विमाता थी, इस श्रवस्पर श्रमीर महोदयकी माता श्रीर वेगमों (रानियों) में से एक स्त्री इनको भगिनी, एक फूकी श्रीर एक मासो इसलिए बन गयी कि यह समर्से कि हमारा सारा कुटुम्ब ही यहाँ उपस्थित है।

हाँ, तो इन स्त्रियोंने इनको चारो स्रोरसे घेरकर इनके हाथ श्रोर परमें मेहदी लगाना प्रारम किया श्रार शेप स्त्रियाँ वहाँ इनके सिरपर खड़ी हा नाचने श्रार गाने लगीं।

यह सब होनेके उपरांत वेगमें तो वर-वधुके शयनागारमें चली गयी और अमोर अपने मित्रोमें आ बाहरके घरमें वठ गये। सम्राट्ने इस अवसरपर कुछ आदमियाका वरके पास, तथा कुछका वधुके पास रहनेका आदेश कर दिया था।

जब वर इष्टिमित्र-सिहत वधृको श्रपने गृहपर ले जानेके लिए वधृके द्वारपर पहुँचता है तो इस देशकी प्रथाक श्रमुसार वधृके मित्र, वधृगृहके द्वारके संमुख श्राकर खड़े हो जात है श्रीर वरको इष्ट मित्रों सिहत गृह प्रवेशसे रोकत है। यदि वर-समाज विजयी हो गया तब तो उसके प्रवेशमें काई भी बाधा नहीं होती परन्तु पराजित हो जाने पर कन्या-पत्तको सहस्रों मुद्राएँ भेंट करनी पड़ती हैं।

मगारंबकी नमाज़के पश्चात् (अर्थात् सूर्यास्तके पश्चात् ) वरके लिए ज़रे वर्त (सञ्चे सुनहरे कामकी महामल) की बनी हुई नीले रेशमकी ख़िलश्रत भेजी गयी। इसमें रलादिक इतनो श्रिश्चिक सख्यामें लगाये गये थे कि वक्ष तक बड़ी किठ-नाईसे दिखाई देता था। बक्षोंके हो श्रनुक्य लिलश्रतके साथ एक कुलाह । टापी) भी श्रायी थी। मैंने ऐसे बहुमूल्य वक्ष कभी नहीं देखे थे। सम्राद्त श्रपने श्रन्य जामाता—इमाद-उद्दोन समनानी मिलक उल उलेमाके पुत्र, शंख उल इस्लामके पुत्र, श्रोर सदरे-जहाँ बुखारीके पुत्र—को जा बक्ष प्रदान किये थे वह भी इसकी समना न कर सकते थे।

इत वश्लोंको धारण कर संफ़-उद्दान इप्ट मित्रों तथा दासों सिहत घाड़ोंपर सवार हुए। प्रत्येकके हाथमें एक एक छुड़ी थी। तदुपरान्त चमेली, नसरीन तथा रायवेलके पुष्पोंकी बनी हुई मुकुटकी सी एक वस्तु ' श्रायी जिसकी लड़ें मुख श्रोर छाती पर्यंत लटक रही थीं। यह श्रमोरके सिरपरके लिए थी परंतु श्ररव-निवासी होनेके कारण प्रथम तो श्रमीरने इसका धारण करना श्रस्वीकार ही कर दिया; फिर मेरे बहुत कहने श्रीर शपथ दिलाने पर वह मान गये श्रीर वह वस्तु उनके सिरपर रखी गयी।

इस भाँति सुसज्ञित हो जब श्रमीर श्रपने समाजके साथ वध्के गृहपर पहुँचे तो झारके सम्मुख लोगोंका एक दल खड़ा हुश्रा दृष्टिगोचर हुश्रा। यह देख श्रमीरने श्रपने साथियों सहित उसपर अरब देशकी रातिसे श्राक्रमण किया। फल यह हुश्रा कि सब पञ्जाई खा खाकर भाग गये। सम्राट्भी इसकी सूचना मिलने पर श्रत्यंत प्रसन्न हुश्रा। चौकमें प्रवेश करनेपर श्रमीरको देवा नामक बहुमृल्य वस्त्रसे महा हुश्रा रक्काटित

(१) यह 'सेहरा' था जो केवल भारतमें ही विवाहके समय सिरपर बाँधा जाता है। मिम्बर दिखाई दिया जिसपर वध्र आसीन थी और उसके चारों श्रार गानेवाली स्त्रियाँ बैठी हुई थीं। श्रमीरका देखतेही यह कियाँ लड़ी हा गयीं। श्रमीर घोड़ेपर बैठे हप ही मिम्बर तक चले गये, और वहाँ जा घाडेसे उतर मिम्बरकी पहली सीढीके निकट प्रथ्वोका चुम्बन किया। वधूने इस समय खडे हांकर श्रमीरको ताम्बल श्रिपित किया। इसके बाद श्रमीरके एक सीढी नीचे बठ जानेपर उनके साथियोंपर दिरहम श्रोर दीनार निछाबर किये गय। इस समय ख्रियाँ तकवीर (ईश-स्त्रांत-यह हम प्रथम ही लिख चुके हैं) भी कहती जाती थीं श्रीर गान भी कर रही थीं। बाहर नौबत श्रीर नगाड़े भड़ रह थे। श्रव श्रमीरने वधुका हाथ पकडकर उसे मिम्बरसे नीचे उतारा श्रार वह उनक पीछे पीछे हो ली। अमीर घोडेपर सवार हा गये और वधु डालेमें बैंठ गयी दोनींपर दिरहम श्रीर दीनार निद्यावर किये गये। डोलेको दासांत कन्यांपर रखा, बेगमें घाडोंपर सवार होगयीं श्रीर शेष स्त्रियां इनके संमुख पैदल चलने लगीं। सवारी-(जलस) की राहमें जिन जिन ऋमीरोंके घर पड़े उन सबने द्वार-पर श्राकर उनगर दिग्हम श्रीर दीनार निल्लावर किये। श्रगले विन बधने बरके मित्रोंके यहाँ बस्न तथा दिरहम दीनार श्रावि भेजे श्रीर सम्राटने भी उनमेंसे प्रत्येकका साज तथा सामान सहित एक एक घोड़ा श्रार दो सी से लेकर एक हजार दीनार तककी थैलो उपहारमें भेजी।

फ़तह उन्नाने भी बेगमों को भाँति भाँतिके रेशमी बस्त्र और शैलियाँ दीं। (भारतको प्रथाके अनुसार अपबनिवानियांको बरके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं देता।) इसी दिन लागोंको भोज देकर विवाहको समाप्ति की गयी। सन्नाट्की आबानुसार 'श्रमीर गृहा' को श्रव मालवा. गुजरात, खम्बात श्रौर 'नहर-वाला' की जागीरे प्रदान की गयीं श्रौर मिलक फतहउन्ला उनके नायव नियत कर दिये गये। इस प्रकार श्रमीर महादय-की मान प्रतिष्ठामें काई कसर न रखी गयी: परन्तु वह तो जंगलके निवासी थे। इस मान-प्रतिशका मृत्य न समभ सके। फल यह हुआ कि बीस ही दिनके प्रचात् जंगली स्वभाव श्रोर मुखंताके कारण वह श्रत्यंत तिरस्कृत हुए।

विवाहके बोस दिन बाद उन्होंने राजभवनमें जा योंहीं भीतर (रनवासमें) प्रवेश करना चाहा। श्रमीर (प्रधान) हाजिब (पर्दा उठानेवाला) ने इनको निषेध किया परन्तु इन्होंने उसपर कुछ ध्यान न दे बलपूर्वक घुमनेका प्रयत्न किया। यह देख दरवानने केश पकड़ इन के पीछेकी श्रोर ढकेल दिया। इस पर श्रमीरने श्रपते हाथकी लाठीसे श्राकमण किया श्रोर दरवानके रुधिर-धारा वहा दो। यह पुरुष उद्यवंशोद्धव था। इसका पिता गजनीका काजो सम्राट् महमूद बिन (पुत्र) सबुक्यानका वंशज था। स्वयं सम्राट् इसके पिताको 'पिता' कह कर पुकारता था श्रोर पुत्र श्रथीत् श्राहत दरवानको 'भाई' कहा करना था।

रुधिरसे सने हुए वस्त्रों सहित जब यह अमीर सीधे सम्राटकी सेवामें उपस्थित हा निवेदन करने लगा कि अमीर गदाने मुक्ते इस प्रकार आहत किया है तो सम्राट्ने तनिक देर तक सोच कर, उसको का तीके निकट जा अभियोग चला-नेकी आज्ञा दी और कहा-जा पुरुष सन्नाट्के भवनमें इस प्रकार बलपूर्वक घुसनेका गुरुतर अपराध कर सकता है उसको समा

<sup>(</sup>१) 'अनहिलवाइ' को मुसलमान इतिहासकारोंने बहुचा 'नहरवाछे' के नामसे किसा है। यह गुजरातमें है।

नहीं दी जा सकती। इस अपराधका इंड मृत्यु है, पर परदेशो होनेके कारण उसपर कृपाकी गयी है। तद्परांत मलिक ततर-को बुला दोनोंको काजीके पास ले जानेकी श्राहा दी। काजी कमालउद्दीन उस समय दोवानखानमें थे। मलिक ततर हाजी हानेके कारण श्ररबी भाषामें भी खुव श्रभ्यम्त थे - इन्होंने श्चमीर से कहा कि श्चापने उनको श्वाहत किया है या नहीं ? यदि श्राहत नहीं किया है तो कहिये कि नहीं किया है। इस प्रकार-से प्रश्न करके काजी महोदयने श्रमीरको कुछ संकेत भी किया परन्तु कुछ तो मुखताबग श्रीर कुछ श्रहंकार तथा गर्व होनेके कारण उन्होंने प्रहार करना स्वोकार कर लिया। इसी अवसरमें श्राहतके विता भी श्रा उपस्थित हुए श्रीर उन्होंने मिन्नता करा-नेका प्रयत्न भी किया परन्तु सैफउद्दीनको यह भी स्वीकार न था। श्रंतमं काज़ीने रनका रातभर बंदी रखनेकी श्राह्मादी। वधने भी सम्राटके कापसे भयभीत होकर न तो इनके पास बिछोना ही भेजा और न भोजनकी ही सुधि ली। मित्रोंने भी भयभीत होकर अपनी सम्पन्ति अन्य पुरुषोंक पास थाती रूप-से रखदी। मेरा विचार श्रमीर महोदयसे वन्दीगृहमें जाकर मिलनेका था पर एक श्रमीरने मेरा विचार तांडकर मुक्ते ध्यान दिलाया और कहा कि तुमने शैख शहाब उद्दीन बिन शैख श्रह-मद जामसे भी एक बार इसी भाँति मिलनेका विचार किया था और सम्राट्ने इसपर तुम्हारं वध कये जानेकी श्राहा दी थी। वर्णन श्रम्यत्र देखिये ) में यह सनते ही सौट पडा।

त्रमले दिन जुहर (दिनके एक बजेकी नमाज़) के समय समीर गृहा तो छोड़ दिये गये पर सम्राट्की दृष्टि श्रद इनकी स्रोरसे फिर गयी थी। प्रदान की हुई आगीरें पुनः आदेश हारा चापिस कर ली गयीं; श्रौर सम्राट्ने इनको देश निर्वासित करनेकी ठान ली।

मुगीसउद्दोन इन्न मिलक उलमल्क नामका सम्राट्का एक श्रन्य भागिनेय भी था। श्रपने पितके दुव्यंवहारकी शिका-यतें करते करते सम्राट्की भगिनीका देहान्त तक हो गया था। इस श्रवसरपर दासियोंने सम्राटको उक्त भागिनेयके दुव्यंवहारोंकी भी याद दिलायी। (यहाँपर यह लिख देना भी श्रमुचित न होगा कि इसके श्रुद्ध वंशज होनेमें कुछ संदेह था) सम्राट्ने श्रव श्रपने हाथोंसे श्राज्ञा लिखी कि हरामी और चृहाखोर (चृहा खानेवाले) दानोंका ही देशनिर्वासन किया जाय। यह 'हरामी' शब्द मुगीस-उद्दीनके लिए व्यवहत किया गया था श्रीर श्रव विवासियोंके 'यरब्यूश' श्रथीत जंगली चूहेके समान एक जीव खानेके कारण 'चूहाखार' शब्द श्रमीर सैफ़-उद्दीनके लिए।

श्राज्ञा होते ही चोबदार इनको देश-निर्वासित करनेके लिए श्राग्ये। इन्होंने बहुतरा चाहा कि गृहिणीसे ही भीतर जाकर विदा लेशावें, परंतु श्रनंक चोबदारों के निरंतर श्रानंक कारण लाचार हो श्रमोर महादय वैसेही श्राँस् बहाते चल दिये। में उस समय राज-प्राप्तादमें गया श्रीर रातभर वहीं रहा। एक श्रमीरकं प्रश्न करनेपर मैंने उत्तर दिया कि श्रमीर सैफ-उद्दीनके संबंधमें सल्लादसे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इसपर उसने कहा कि यह श्रसंभव है। यह उत्तर सुन मैंने कहा कि यदि इस कार्यपूर्तिमें मुके सौ दिन भी लग तो भी में यहाँसे न हदूँगा। श्रंतमें सम्राटको भी यह स्थाना मिल गयी श्रीर उसने श्रमीर सैक-उद्दीनको लौटानेकी श्राह्मा दे लाहीर-निवासी श्रमीर कब्लाकी सेवामें रहनेका श्रादेश दे दिया। चार वर्ष पर्यंत श्रमीर महोदय, यात्रामं चलते श्रौर ठहरते समय सर्वत्र हो, निरंतर उनके पास रह कर समस्त सभ्य पर्व शिष्ट श्राचरणोंमं ख्य श्रभ्यस्त हो गये। फिर सम्राट्ने भी उनको पूर्व पदपर पुनः नियुक्त कर जागीर लौटा दी श्रौर उनको सेनाका श्रिधपित तक बना दिया।

## १७-वज़ीरकी पुत्रियोंका विवाह

तिरमिज़के काज़ी खुदाबन्दज़ादह क्वामुद्दीनके (जिनके साथ में मुलतानसे दिल्लीतक आया था) राजधानी आने पर सम्राट्ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनके दोनों पुत्रोंका विवाह भी बज़ीर ख़्वाजाजहाँकी पुत्रियोंने करा दिया!

राजधानीमें वज़ीरकी अनुपस्थितिक कारण सम्राट्ने ही बालिकाश्रोंके पिताका नायब वन उनके महलमें जा कन्याश्रोंका विवाह कर दिया। काज़ी उल कुउजात (प्रधान काज़ी) जब तक निकाह पढ़ता रहा सम्राट्ट बरावर लड़ा रहा श्रीर श्रमीर श्रादि अन्य उपस्थित जन वैसे ही बटे रहे। यही नहीं, विलक उन्होंने काज़ी तथा खुदावन्दज़ादहके पुत्रोंको वस्त्र श्रीर धैलियाँ स्वयं श्रपने हाथोंसे उठा उठा कर दी। श्रमीर यह देख कर खड़े हो गये श्रीर सम्राट्स यह कार्य न करनेकी प्रार्थना की। परन्तु सम्राट्ने उनको पुनः बैठनेका ही श्रादेश दिया श्रीर एक श्रन्य श्रमीरकां श्रपने स्थानपर खड़ा कर वहाँसे चला गया।

### १८—सम्राट्का न्याय ऋौर सत्कार

एक बार एक हिन्दू श्रमीरने सम्राट्पर श्रपने भाईका बिना कारण वध करनेका दोषारोप किया। यह समाचार पाते ही सम्राट्बिना श्रस्त्रशस्त्र लगाये पैदल ही काज़ीके इज-लासमें जा यथोचित वंदना श्रादि कर खड़ा हो गया। काज़ी- को पहले ही इस संबंधमें आदेश कर दिया गया था कि मेरे आने पर मेरी कुछ भी अभ्यर्थनान करे और न किसी प्रकारकी कोई चेष्टा ही करे।

सत्राट्के वहाँ जाकर खड़े होनेपर काज़ीने उसे त्रारोपीके सन्तुष्ट करनेकी त्राज्ञा दी और कहा कि ऐसा न होनेपर सुभको दंड की त्राज्ञा देनी होगी। सम्राट्ने त्रारोपीको संतुष्ट कर लिया।

इसी प्रकार एक बार एक मुसलमानने सम्राट्पर सम्पत्ति हुउप लेनेका श्रारोप किया। मुश्रामिला काज़ीतक पहुँचा। उसने जब सम्राट्कां संपत्ति लौटानेकी श्राक्षा दी तो सम्राट्ने श्रादेशकां शिरोधार्य समक उस व्यक्तिकी सारो संपत्ति लौटा दी।

णक बार एक अमीरके पुत्रने सम्राट्पर विना हेतु प्रहार करनेका आरोप किया। इनपर काज़ीने सम्राट्का उस लड़केको संतुष्ट करने अथवा दंड भोगने या प्रतिशोधक हर्जाना देनेकी आशा दी। यह मेरे सामनेको बात है कि सम्राट्ने भरी सभामें लड़केको बुलाकर, हाथमे छुड़ी दे, अपने सिरकी शपथ दिला उसको प्रतिकारको आशा दा और कहा कि जिस प्रकार मैंने तुमको मारा था तू भी मुक्तको इस समय उसी प्रकारसे मार। लड़केने छुड़ी हाथमें लेकर सम्राट्पर इक्कीस बार प्रहार किया जिसमें एक बार तो सम्राट्के सिरसे कुलाह भी गिर पड़ी।

#### १६--नमाज्

नमाज़पर यह सम्राट् बहुत ज़ोंग देता था। जमाश्चतके साथ नमाज़ न पड़नेवालेका सम्राट्के श्रादेशानुसार मृत्युद्द दिया जाता था। इसी श्रपराधके कारण एक दिन सम्राट्ने नो मनुष्योंके वधकी श्राहादे। डाली इनमें एक गायक भी था। जमाश्रतके समय बाज़ार इत्यादिमें इधर-उधर धूमने-फिरनेवाले पुरुषोंको एकड कर लानेके लिए ही बहुतसे ब्रादमी नियुक्त कर दिये गये थे। इन लोगोंने दीवानख़ानेके द्वारस्थ, घोड़ेकी रखवाली करनेवाले साईसों तकको एकड़ना प्रारंभ कर दिया था।

सम्राट्का आदेश था कि प्रत्येक पुरुष नमाज़की विधि और इसलाम धर्मीय नियमोंको भली भाँति सीखना आपना धर्म समके। पुरुषोंसे इस सम्बन्धमें प्रश्न भी किये जाते थे और समुचित उत्तर न मिलने पर उनको दंड दिया जाता था। बहुतसे पुरुष नमाज़के मसायल (समस्या) काग़जपर लिखवा कर बाज़ारमें याद करते दिखाई देते थे।

#### २०---शरअकी आज्ञाओंका पालन

शरश्रकी श्राक्षाश्रोंके पालनमें भी सम्नाट्की वड़ी कड़ी ताकींद थी। सन्नाट्के भाई मुगरक खाँका श्रादेश था कि वह काज़ींके साथ बैठ कर न्याय करानेमें सहायता करें। सम्नाट्की श्राक्षानुसार काज़ींकी मसनद भी सम्नाटकी मसनस्की भाँति एक ऊँचे युक्तें लगायी जाती थी। मुबारक खाँ काज़ींकी दाहिनी श्रोर बेठता था। किसी महान व्यक्तिपर दोषारीपण होने पर मुबारकखाँ श्रापने सैनिकों द्वारा उस श्रमीरको बुलवा कर काजीसे न्याय कराता था।

#### २१--न्याय दरबार

हिजरी सन् ७४१ में सम्राद्ने ज़कात श्रीर उश्रके श्रति-रिक्त सब कर श्रीर दंड श्रादेश द्वारा उठा लिये।

(१) फीरोज़ शाह सम्राट्ने भी उन करोंकी स्वी दी है जिनका धर्म-प्रथमिं वर्णन नहीं है। फ़त्हाते-फीरोज़शाही नामक पुस्तकमें सम्राट

न्याय करनेके लिए स्वयं सम्राट् सोम तथा बृहस्पतिवारको दीवानलाने के सामनेवाले मैदानमें वैठा करता था। इस
समय उसके सम्मुख श्रमीर हाजिब, ख़ास ( विशेष ) हाजिब,
सच्यद उल हिजाब श्रीर श्रशरफ़ उल हिजाब—केवल यही
चार व्यक्ति होने थे। प्रत्येक जनसाधारणको इन दिनोंमें
श्रपनी कष्ट-कथा वर्णन करनेकी श्राङ्का थी। इन कष्टोंको
लिखनेके लिए चार श्रमीर ( जिनमें चतुर्थ इसके चचाका पुत्र
मुल्क फीरोज था ) चार द्वारोंपर नियत रहते थे। प्रथम
ढारस्थ श्रमीर यदि श्रारोपीकी शिकायत लिख ले तो ठीक,
वरना वह द्वितीय द्वारपर जाता था श्रीर उसके श्रस्वीकार
करने पर तृतीय श्रोर चतुर्थ द्वारपर श्रोर उनके भी श्रस्वीकार कर देने पर श्रारोपी सदरे जहाँ काजी-उल कुज्जातके
पास जाता था श्रोर उसके भी श्रस्वीकार कर देने पर उसको
सम्राटकी सेवामें उपस्थित होनेकी श्राङ्का मिलती थी।

इस वानका विश्वास हो जाने पर कि इन व्यक्तियोंने श्रारोपीकी शिकायन वास्तवमें नहीं लिखी, सम्राट् उनकी प्रतारणा करता था।

लेलबद्ध शिकायर्ते सम्राट्की सेवामें भेज दी जाती थी श्रीर वह इशा (रात्रिके = बजेकी नमाज़) के पश्चात इनकी स्वयं पढ़ता था।

इस प्रकार लिखता है कि बहुतसे कर ऐ.मे भी थे जो अन्यायके कारण न्याय-संगत मान लिये गये थे और इनके कारण प्रजाको अव्यंत पीड़ा पहुँचती थी, उदाहरणार्थ—चराई, पुष्प-तिक्रय, रंगरेजीका कार्य, मग्स्य-विक्रय, धुनेका कार्य, रस्सी बनानेका कार्य, भड़भूजा, मश-विक्रय, कोतवाडीका कर । इन असंगत करोंको मैंने उठा खिया।

जकात व उश्र-इनकी ब्याख्या पहले हो चुकी है।

### २२-द्रिभिन्नमें जनताकी सहायता व पालन

भारतवर्ष श्रोर सिन्ध्र प्रान्तमें दुर्भित्त पड़नेके कारण जब एक मन गेहुँ छुंैदीनारमें विकने लगे तो सम्राद्ते दिल्लीके

(१) फ़रिक्ता तथा बदाऊनीके अनुसार हिजरी सन् ७४२ में सय्यद अहमदशाह गवनैर (माअवर—कर्नाटक) का विद्रोह शान्त करनेके लिए, सम्राट्के दक्षिण ओर कुछ एक पडाव पहुँचते ही यह दुर्भिक्ष प्रारम्न हा गया था। सम्राट्के दक्षिणमें लीटने समय तक जनता इस कराल अकालके चंगुलमें जकही हुई थी।

सम्राट्के राजन्यकालमें इसके अतिरिक्त एक बार और हि॰ स॰ ७४८ में, जब वह 'तग़ी'का विद्रोह शांत करने गुजरातकी आर गया था, धोर अकाल पहा था।

बत्ना अनुसार ६ दीनारके । मन गेहूँ उस समय विकते थे। दीनारका पेमाना तो हम पहले ही दे आये हैं (नोट-अध्याय १, पृष्ठ १९ देखिये) यहाँपर केवल मनकी व्याख्या की जानी है जिससे पाठक सुगमतापूर्वक अन्ताज़ा लगा लें कि १४ वीं शताब्दीमें दुर्भिक्षके समय भारतीय जनताकी क्या दशा थी। परन्तु विविध व्यवसायियों की पृशे भाष ठीक ठाक न जान सकनेके कारण यह विषय निर्भात रूपसे नहीं सिद्ध किया जा सकता। जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उसीपर संतोष करना पड़ता है, अस्तु।

ऐसा प्रतीत होता है कि इडनबत्नाने दिल्लां के रतल (अर्थात् १ मन) को मिश्र देशके २५ रतलके तुल्य माना है, और इसी गणनानुसार बत्नाके फ्रेंग्न अनुवादकोंने एक मनकी तौल २९ है पीण्ड अर्थात् १४ पक्षे सेर मानी है। मसालिक उल अवसारका लेखक दिल्लां के सेरका बज़न ७० मिश्वकाल बताता है। यदि हम एक मिशकाल ४॥ माशेका मानें तो एक सेर २९ तोले २ माशेका, और एक मन १३ सेर ८ छ्टांकका होगा।

छोटे-बड़े, स्वाधीन-दास, सबको डेढ़ रतल (पश्चिमीय) प्रति दिनके हिसाबसे छः मास नकका श्रनाज सरकारी गोदामसे देनेकी श्राज्ञा दी।

काज़ी और धर्माचार्य प्रत्येक मुहल्लेकी सूची बना लोगों-को उपस्थित करते थे और उनका छः छ मासका श्रन्न सर-कारी गोदामोंसे मिल जाता था।

## २३--वधाक्षाएँ

यहाँ तक तो मैंने सञ्चाटकी सत्कार-शीलता, न्याय-प्रियता, प्रजावत्सलता और द्याशीलता आदि अपूर्व एवं श्रेष्ठ गुर्गीका दर्णन किया है। परंतु यह सब बाते होते हुए भी सम्राट्को इसके विरुद्ध बाबर सम्राट्के वधनानुमार याँद १ मिशकाल ५ मारोका माना जाय तो एक १ मनका बज़न १९ सेर ९ छटौंक २ तोले होगा। भारतवर्षमं १९ वीं शनाव्शीके अनतक कच्चे मनका वज़न १२॥ सेरसे लेकर १८ पक्के सेर तक होता थः । अब भी प्रायः ज़िले-ज़िलेका सेर पृथक है और बृटिश गर्नोटके बहुत प्रयत्न काने पर भी माएकी एकता सर्व , प्रचरित नहीं हुई है। यदि मुहम्मद नुगुलक्के समयके १ मनका वजन आजकलके पक्के १४ सेर ८ छटांक समझा जाय (और यहाँ अधिक ठीक्। भी प्रतीत होता है ) तां १ दीनारका उस समय लगभग २ सेर सात छटांक अनाज आता होगा । दुसरा विधिसे गणना करनेपर भी पौने आठ रुपयेका १४ सेर ८ छटाँक अनाज आला है। अर्थात् १ रुपयेका कुछ कम दां मेर । फरिश्ताके अनुसार भी १ सेर (ताकाकीन) का मूल्य ४६ जेतल अर्थात् चार आना अर्थात् १० २० का १ मन और इस प्रकार गणना करनेपर भी १ रुपयेका स्थामा १॥ सेर (पक्का) अनाजका भाव आता है।

भव यहाँ पाठकोंकी जानकारीके छिए भिन्न भिन्न सम्राटोंके समयका भनाजका भाव दे दिया जाता है—

|       |                  | ;                      | ;             |                 | 1               |                                            |
|-------|------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 2 22  | 地元 一・            | 9 सन                   | 1 श्रेतिल     | 2 1111 0        | जनस्            | मन १२ दाम                                  |
|       | ,,               |                        | :             | æ:              | जन र            | , याम                                      |
|       | :                |                        | ; ;<br>;      |                 |                 | ३० दाम                                     |
| · .   | :                | ·                      | •             |                 |                 | १६ जाम                                     |
| :     | :                |                        | 2             | 2 11 11         | निल             | कृत्या १ मन ८ दाम                          |
| :     | :                | <u>.</u>               | ;<br>,        |                 |                 | •                                          |
|       | ٠,               |                        |               |                 |                 | क सास कर द्राप्त                           |
| 1 74. | ٠ <del>١</del> ٢ |                        |               |                 |                 |                                            |
| :     | )<br><br>:       |                        |               | ٠               |                 |                                            |
| :<br> | <i>م</i> ـ ـ     |                        |               | 3 774 5         | ं<br>जन्म<br>अप | १ मन १०५ द्राम                             |
|       | 9 <u>4</u>       |                        |               | -               |                 | ामन ७० दाम                                 |
| £.    | :<br><br>:       |                        |               |                 |                 | ुक द्रुस                                   |
| ٠,    | ت<br>ا<br>ا      | 4                      |               |                 |                 | •                                          |
|       | <b>.4</b> .      | ار. ک<br>، ~           | (1979) キャー    |                 |                 | · ·                                        |
|       |                  | r<br>s<br><del>r</del> | (15.13) de la | ?<br>ht         | 17              |                                            |
|       |                  |                        | `             |                 |                 | ţ                                          |
|       |                  | - H                    | 7.8 ( MH )    | <br>H<br>H<br>H | . ગુત્રજી       | 1 Ha 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|       |                  | 2 44 2                 | ुटक (धेस)     |                 |                 |                                            |
|       |                  |                        |               | ,               |                 | १ मन १८ दाम                                |

इतना साहस था कि ऐसा कोई दिवस किनतासे ही बीतता था जब द्वारक संमुख किसी पुरुषका वध न होता हो। मनुष्यों- के शव बहुधा द्वारपर पड़े रहते थे। एक दिनकी बात है कि राज-भवन जाते हुए मार्गमें मेरा घोडा किसी श्वेत पदार्थकों देखकर चमका। कारण पृक्षनेपर साथींने मुक्ते बताया कि यह किसी पुरुषका बच्चः स्थल था। इसके तीन दुकड़े का दिये गये थे। सम्राट् छोटे बड़े अपराघोंपर एकसा ही दंड देता था; न विद्वानोंकी रियायत करना था और न कुलीन अथवा सच्च-रित्रोंक साथ कुछ कमी। सम्राट्की आझानुसार दीवानखाने में प्रत्येक दिन हथकडी-वंडी धारण किये सैकड़ों केदी उपस्थित किये जाते थे। किसीका बध होता था, किसीको किन दंड भागना पड़ता था और कोई पीरपाट कर ही छोड़ दिया जाता था। केवल शुकवारके दिन इनकी छुटी रहती थी; यह दिवस केदियोंक नहाने, हजामन बनाने और विश्राम करनेका था। इससे परमेश्वर सबकी रच्चा करे!

#### २४---भ्रात्-वध

मस्द्र्वां सम्राट्का भ्राता था। इसको माता सम्राट् श्रला उद्दीनकी पुत्री थी। इसके समान सुन्दर पुरुष मैंने श्रन्यश्र नहीं देखा। इसपर विद्राहका श्रपराध लगाया गया। प्रश्न किये जानेपर इसने दण्डके भयसे श्रपराध स्वीकार कर लिया क्योंकि यह भलीमाँति जानता था कि ऐसे श्रपराधोंको श्रस्वीकार करने पर श्रपराधोंको माँति भाँतिसे पीड़ा दी जाती है। ऐसी दशामें एक बार ही मृत्युका श्रालिंगन कर लेना इसने कहीं श्रिधक सुगम समभा।

अपराध स्वीकार करते ही सम्राट्ने चौक बाज़ारमें ले

जाकर इसका वध करनेकी आजा दे दी। वध हो जानेके पश्चान् तीन दिवस पर्यन्त इसका शव उसी स्थानपर पड़ा रहा। इसकी मानाको भी, पृंश्वली होना स्वीकार करनेके कारण, काज़ी कमाल उद्दीनने इसी स्थानपर संगसार' किया था।

एक बार इसी सम्राट्ने पहाड़ी हिन्दुश्रोंका सामना कर-नेके लिए मिलक 'यूसुफ बुगरा' की अध्यचनामें एक सेना मेजी। यूसुफ नगरसे बाहर निकला हो था कि साढ़े तीन सो सेनिक छिपकर पीछे रह गये और अपने अपने घर चले आये। जब सरदारने इसकी शिकायन सम्राट्को लिख कर मेजी तो उसने गली गलीसे इन भगोडोंका दुँढ कर पकड़वा मँगाया। फल यह हुआ कि पकड़े जानेपर इन साढ़े तीन सो पुरुषोंका एक ही स्थानपर बध कर दिया गया।

## २५--शैख शहाब-उद्दीनका वध

खुरासान-निवासी शैष शहाव-उद्दोन विन (पुत्र) शैख श्रहमदजाम विद्वान श्रीर श्रेष्ठ शैख समक्षे जाते थे। यह चौदह-चौदह दिवस तक निरस्तर उपवास किया करते थे।

१ संगमार—पन्थरकी चोटमे मार डालनेको कहते हैं । अभा हालमें, कुछ ही वर्ष हुए कि अफ़ग़ानिस्तानके क़ादियानी संप्रदायके मुसलमान मुखा इसी प्रकार पन्थरकी चोटसे मार डाले गये थे ।

२ अहमद्रजाम—शंख महाशयके पिता अपने समयके बड़े उद्घट विद्वान थे। लाखों पुरुषोने इनकी शिष्यता स्वीकार की था। सम्राट् अक-बरकी माना 'हमादाबान बेगम' इन्ही शैखकी बंगजा था। इनके पुत्र श्रहाब-उद्दीन भी बड़े महान्मा थे। निजाम-उद्दीन औलियासे अन्यमनस्क एवं अप्रसन्न रहनेवाले कुनुब-उद्दीन खिलजी और गयास-उद्दीन नुगलक सरीखे दिल्ली सम्राट् भी इन शेख महाशयको बड़ी पुष्य दृष्टिसे देखते थे। सुलतान कतुब उद्दीन श्रीर तुगलक दोनों ही इनके दर्शनार्थ जाने श्रार इनके श्राशीर्वादके लिए लालायिन रहा करते थे। परन्तु सम्राट् मुहम्मद शाहने सिंहासनारू इहोते ही, यह तर्क करके कि प्रथम चार खलोका विद्वान तथा सञ्चरित्र पृष्ट्यों-के श्रतिरिक्त किसी श्रन्यको सेवामें न रखते थे. इन शैख तथा विद्वान्से भी निजी सेवा लेनी चाही। परन्त शैल शहाब-उद्दीनने ऐला करना श्रम्बंकार कर दिया। भरेराज-दर्बारमें सम्राटने जब इनसे स्वयं कहा तब भी इन्होंने स्वीकार नही किया। इसपर उसने श्रत्यन्त कद्ध हो शुख ज़िया उद्दीन समनानीको राख शहाव उद्दीनकी दाढीके वाल नाचनकी श्राशा दी। जब जिया-उद्दोनने ऐसा काम न करना चाहा तो सम्राटने इन दोनोंकी दाढ़ी नाचनेकी आजा दे दी। सम्राट्की आजाका तुरन्त पालन किया गया । इसके उपगन्त उसने जिया-उद्दीन-को तैलिंगानाकी स्रोर निर्वासित कर दिया परन्त कुछ वाल पश्चात् उसको वारिगलका काजी नियत कर दिया, श्रीर वहीं उसका देहान्त होगया ।

शंख शहाबउद्दोनको सात वर्ष तक दौलताबादमें रखा, १ फ्रंथ्यताका कथन है कि जनताको अत्यंत पीड्नि करने और अत्यध्यिक वधाजाएँ देनेके कारण यह सम्राट् रुधिरकी निद्यों बहानेवाला प्रसिद्ध हो गया था। इसका स्वभाव ऐसा बुग था कि इसने साधु-संतों तकसे भी अपनी सेवा करा दाला। किसीको फल-ताम्बूल खिलाना पड्ता था तो किसीको (सम्राट्की) पगड़ी बाँधनी पड़ती थी। चिरागे दिली शेख नसीरउद्दोनसे भो सम्राट्ने वस्त्र पिहनानेकी सेवा करनेको कहा। शेखके अस्त्रीकार करनेपर सम्राट्ने कोधमें आ उनको बंदीगृहमें डाक दिया। अंतमें दुःख पाकर अपने गुरुकी बात यादकर शिखने यह सेवा करनी स्वीकार कर ली और बंदी-गृहसे छटं।

श्रीर इसके पश्चान् उनको फिर बुला, श्रादर-सत्कार कर, विद्वानोंसे शेष-कर चस्ल करनेवाले महकमेका दीवान नियत कर दिया श्रीर पुनः उनकी मान-मर्यादाकी वृद्धि भी की। इस समय श्रमीरोंको शेष महाशयकी वंदना करने नथा उन्हींकी श्राक्षाका पालन करनेका श्रादेश सम्राट्की श्रोरसे होगया था यहाँ तक कि स्वयं सत्राट्के गृहमें भी किसी व्यक्तिका पद उनसे ऊँचा नथा।

जिस समय सम्चार्ने गंगा नदीके तरपर 'सर्गद्वारह' (स्व-गंद्वार ) नामक नया महल अपने निवासार्थ निर्माण कराया और अस्य पुरुषोंको भी वही गृह बनानेकी आज्ञादी तो शंख शहाबउदीनके दिल्लीमें ही रहनेकी अनुमति चाहनेपर सम्चार्न न उनको वहीं रहनेकी आज्ञा दे दी और नगरसे छः सीलकी दूरीपर एक खूब विस्तृत ऊसर भू-भाग उनको प्रदान कर दिया।

शहावउद्दीनने यहाँपर एक बड़ा गुफ़ा खोद उसीके भीतर गृह, गादाम, नन्र (रोटो बनानेका चूल्हा विशेष). स्नानागार और अनेक प्रकारकी आवश्यकताओंकी पृतिके लिए विविध प्रकारक गृह निर्माण किये और गमुना नदीसे नहर काट कर धरतीको भी बसा दिया। दुर्भित्तके कारण अनाजकी आयसे भी शंखको उस समय बड़ा लाभ हुआ। ढाई वर्ष पर्यन्त— जब तक सम्राट् दिक्कीसे बाहर रहा—शेख शहावउद्दीन इसी गुफ़ामें निवास करते रहे। दिन भर तो इनके भृत्यादि जोतने बोने इत्यादिका कार्य करते थे, रात होनेपर, आसपासकी पहाड़ियोंके चोरोंके भयसे ढोरों सहित गुफ़ाके भीतर आ द्वार बन्द कर लेते थे।

सम्राट्के राजधानी लौटनेपर शैख़ सात मोल आगे बढ़

कर उनकी श्रश्यर्थना करने गये। सम्राट्ने भी श्रत्यन्त श्रादर-सत्कार कर उनको गले लगाया। इसके पश्चात् शैल फिर श्रयनी गुफाको लौट गये।

कुछ दिन बीतनेपर सम्राट्ने फिर शैल महाशयको बुल-वाया परन्तु वह न आये। इसपर सम्राट्ने मुललिस-उल-मुल्क नँदरवारी नामक एक महान अमीरको उनके पास भंजा। उन्होंने बहुत हो नम्नतापूर्वक वार्त्तालाप कर सम्राट्के भयंकर कोपसे भी शैलको विचलित करना चाहा परन्तु शेलने यह कह दिया कि में अब इस अन्यायी सम्राट्की सेवा कदापि न कहँगते। मुललिस उल मुल्कने लोट कर सम्राट्को शैलका संदेश जा सुनाया। यह सुनकर सम्राट्ने शैलको पकड़ लान-को आज्ञा दो। जब शैल राज-इरवारमें पकड़ कर लाये गये तो सम्राट्ने उनसे पूछा 'तू मुक्त अन्यायी कहता हैं?' शैलने कहा 'हाँ, तू अन्यायी है और तृने अमुक अमुक कार्य अन्या-यस किये है।' शंलने दिल्ली उजाड़ने और वहाँके निवासियोंके दौलनावाद जानेका भी वर्णन किया। सम्राट्ने अपनी तलवार

(१) बदाउनी लिखता है कि एक बार सम्राट् ज्ता पहिन स्वयं कार्ज़ा उलकु ज़ात जमालु होन के इजका समें जा खड़ा हुआ और कहने लगा कि शंख़का पुत्र जाम मुझको अन्यायां और कृर कहता है, उसको बुलाकर यथार्थ निर्णय की जिये। शैख़-पुत्रने आकर कहा कि जिन पुरुषों का न्याय अथवा अन्यायमे आप वध करते हैं उनका पुण्य या पाप तो श्लीमान् जाने परन्तु उनके कुटुन्वियों अर्थात् की-पुत्रादिका किस धर्मानुमार दं ह होता है ? इसपर सम्राट् चु। हो रहा और पुनः यह कहने लगा कि शेख़-पुन्न लोहे के विजरेमें बंदका दिया जाय। समस्त दौलताबदिकी यात्रामें यह शेख़-पुन्न इसी प्रकारसे पिजरेमे बंद रहा और फिर दिल्ली लौटनेपर सम्राट्ने इसके तनके दो दुकड़े कर बाले।

निकाल सदरे-जहाँ के हाथमें देकर कहा कि अन्यायी सिद्ध होने-पर मेरी गर्दन तलवारसे उडा देना। शैलने यह सुनकर कहा कि जो पुरुष तेरे ऊपर अन्यायो होनेकी साल्ली देगा उसका भी बध किया जायगा। तू स्वयं अञ्छी तरह जानता है कि तू अन्यायो है। सम्राद्ने यह उत्तर सुन शैलको 'मिलक नकवह द्वादार" के हवाले कर दिया और उसने उनके पैरोमें चार वेडियाँ और हाथोंमें हथकडियाँ डाल दी। चौदह दिन पर्यन्त शैलने कुछ भोजन तथा पान नहीं किया। प्रत्येक दिन उनको दीवानखाने प्रश्नांचार्यो तथा शैलोंके संमुख लाकर अपना कथन लौटानेको कहा जाता था, परन्तु शेल सदा अन्यांकार कर शहीदों (अर्थात् धर्मपर प्राण देनेवालों) में सम्मिलित होना चाहते थे।

चौदहवें दिन सम्राट्ने मुखलिस उल मुल्क द्वारा शेखके पास भोजन भिजवाया परंतु उन्होंने यह कहकर कि मेरा भोजन श्रव संसारसे उठ गया भाजन करना श्रक्वीकार कर दिया श्रीर सबाटके पास लोटा दिया। यह सुचना मिलनेपर

(१) दवादार—राजभागन संबंधा कुठ पदींका विवरण, जिनका इस पुस्तकमें वर्णन है, हम यहां पाठकोंकी सुविधाके लिए दिए देते हैं।

इवादार अर्थात् दवात-दार--सम्राट्की दवातका संरक्षक होता था । सुहरदार--सम्राट्की सुहर रखता था ।

शरबदार —सम्राट्के पानके लिए जल, शर्वत इत्यादिका प्रबंधकर्ता होता था।

खरीतेदार-कुलमदान, कागुज़ रखता था।

चाशनगर---- इस्तरस्थानपर छ।नेसे प्रथम प्रत्येक भोजनको चखने तथा भपनी देख-रेखमें वहां छानेवाछा । सम्राट्ने शैलको पांच असतार (ढाईरतल पश्चिमी) गोवर खिलानेकी आज्ञा दी। यह काम काफ़िरों (हिंदुओं) से कराया जाता है। इन्होंने सम्राट्की आज्ञाका पालन करानेके लिए शैलको उर्ध्व मुख लिटा सँडासियोंसे मुख खोल, पानीमें धुला हुआ गावर उनका बलपूर्वक पिलाया। दूसरे दिन शेलको काज़ी सद्रेजहाँके पास लेगये। समस्त मौलवियों, शैलों और परदेशियोंने वहाँ उनसे अपने शब्द लौटानेको कहा परनु इन्होंने ऐसा करना स्वीकार त किया; अतएव उनका सिर काट दिया गया। परमेश्वर उनपर अपनी हुपा रखे!

# २६-- प्रभेशास्त्रज्ञाना अफ़ीफ़ उद्दीन काशानीका वध

दुर्भिक्तके दिनोंमें सम्रादकी श्राझ से राजधानीके वाहर कृप खुद्वाकर; उनके द्वारा खेती करायी गयी। खेतीके लिए बीज तथा श्रन्य श्रावश्यक पदार्थ सर्कारकी श्रोगसे मिलते थे श्रीग लोगोंकी श्रिनिच्छा होते हुए भी उनसे बलपूर्वक खेती कराकर सारो पंदाबार सर्कारी गादामोंमें भरी जाती थी।

श्रकीक उद्दीनने वृचना मिलनेपर एसी खेतीसे कोई लाभ न बताया। इनके इस कथनकी स्चना भी किसीने सम्राट्को दे दी। इसपर उसने इनको यह कहकर बंदी कर लिया कि शासन संबंधी वार्तोमें तृक्यों श्रपनी सम्मति देता श्रीर श्रइ-चने डालता है।

<sup>(</sup>१) असतार—एक माव या जो ४ अशकासके बराबर होता था। अशकास साढ़े चार माशेका होता है; इस गणनानुसार एक असतार २० माशे र रतीके बराबर हुआ और ५ असतार ८ तोले ५ माशेके बराबर; परन्तु इब्नबनूना यहां १ असतारको २५ पश्चिमीय रतकके बराबर बताता है, और पश्चिमीय रतक साथारण रतकसे एक स्वह अधिक होता है।

कुछ दिन बीत जानेपर सम्राट्ने इनको छोड़ दिया श्रीर यह अपने घरको और चल दिये। राहमें इनके दो धर्मशास्त्रक मित्र मिले। उन्होंने इनके छुटकारेपर ईश्वरको श्रनेक धन्यवाद दिये। इसपर इन्होंने उत्तरमें यह कहा कि वास्तवमें ईश्वरको अनेक धन्यवाद हैं कि उसने मुक्ते अन्यायियोंसे इस प्रकार ह्यदकारा दिया। इतना वार्तालाप हो जानेक पश्चात् श्रफीफ-उद्वीन श्रपने गृह श्रागये श्रीर वे दोनों श्रपने श्रपने घर चले गये। सम्राटने इन बातोंकी मुचना पाते ही तीनोंको श्रपने संमुख उपस्थित किये जानेकी श्राज्ञा दी। तीनों व्यक्ति-योंके संमुख उपस्थित होनेपर श्रफीफउद्दीनके शरीरकं दो भाग किये जाने और उन दोनकी गर्दन मारनेका आदेश हुआ। इसपर उन दोनोंने सम्राट्से प्रश्न किया कि ऋफीफ-उद्दीनने ता आपको अन्यायी कहा था परन्तु हमने क्या किया है जो वध किये जानेका श्रादेश किया जाता है। सम्राटने इसपर यह उत्तर दिया कि इसके कथनका विरोध न कर तुमने एक प्रका-रसं इसका समर्थन हो किया है। फलतः तीनी व्यक्तियोंका वध कर दिया गया। परमेश्वर उनपर क्रपा करें।

# २८--दो सिन्धु-निवासी मोलवियोंका वध

सिन्धु-प्रान्तवासी दो मौलवी सम्राट्के संवक थे। एक बार सम्राट्ने एक श्रमीरको किसी प्रान्तका हाकिम (गवर्नर) बनाकर भेजा और इन दोतों मौलवियोंको यह कहकर उसके साथ भेजा कि उस प्रान्तकी जनताको मैं तुम दोनोंके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। यह श्रमीर तुम्हारे कथनानुसार ही शासन करेगा। इसपर इन दोनोंने यह उत्तर दिया कि हम दोनों उसके समस्त कार्यके साझी रहेंगे श्रीर उसको सदा सत्य मार्ग बताते रहेंगे। मौलवियोंका यह उत्तर सुन सत्राट्ने कहा कि तुम्हारा हृदय ठीक नहीं मालूम पड़ता। दूपरोंकी धन-संपत्ति स्वयं हृडप कर उसका समस्त दोय तुम उस मूर्ख तुर्कके सिरपर महना चाहते हो। मौलवियोंने कहा—श्रववन्द श्रालम (संनारके प्रभु, ईश्वरको साल्वी कर कहते हैं कि हमारे मनमें यह बात नहीं है। परन्तु सम्राट् श्रयनी ही वातपर डटा रहा, श्रार इन दोनों मोलवियोंको श्लुज़ाद्द नहाबन्दी (नहवन्दके रहनेवाले) के पास ले जानेका श्रादेश किया।

यह व्यक्ति लागोंको यंत्रणा देनेके लिए नियत किया गया था। जब दोनों मौलवी इसके सामने लाय गये तो इसने इनसे बहुत समका कर कहा कि सम्राह तुम्हारा वध किया चाहता है। जाओं सम्राह्का कथन स्वीकार कर अपनी देहको इन यंत्रणाओं से बचाओं। परन्तु ये दोनों यही कहते रहे कि हमारे मनमें तो वही था जो हमने सम्राहमें निवेदन किया है। मौलवियोंका यह उत्तर सुन शैं बज़ादहने अपने नौकरों को इन्हें यन्त्रणाओं का कुछ कुछ सुख दिखलानेको आशा दी। आशा होते ही उर्ध्वमुख लिटा इनके बच्चास्थलों पर तम लोहेकी शिला ग्यकर उठाली गयी जिससे इनकी बच्चा तक चिमटी हुई उत्पर चली आयी, ओर इनके घावां पर मूत्र मिश्रित राख डाल दी गयी। अब मौलवियोंने स्वीकार कर लिया कि जा सम्राह्म कह रहा था वही बात हमारे मनमें थी। हम अपराधी हैं और वध किये जानेके योग्य हैं।

मौलवियोंकी स्वीकारोक्ति उन्हींसे पत्रपर लिखवा कर काज़ीके पास तसदीक करनेके लिए भेज दी गर्या<sup>१</sup>। काज़ीने

<sup>(1)</sup> जनताका इस प्रकार वध करनेपर भी सम्राट् वधसे प्रथम ११

भी अपनी मुहर लगा अपने हाथसे उसपर यह लिख दिया कि बिना किसीके बलप्रयोग अथवा दबावके इन दोनोंने यह पत्र लिखा है। (यदि यह लोग काज़ीके संमुख यह कह देते कि यह स्वीकार पत्र बलप्रयोग कर हमसे लिखाया गया है तो इनको और भी विविध प्रकारकी यन्त्रणाएँ दी जातीं, जिनसे मृन्यु कहीं श्रिधिक श्रेष्ट थी।)

काज़ीकी तसदीक हो जाने पर इन दोनोंका वध कर दिया गया ( परमेश्वर इनपर रूपा करे )।

## २=-शैल हृदका वध

शेख़ज़।दह हुद, रुक्न-उद्दीन मुलतानीका पोता था। सम्राट् शेख़ रुक्न-उद्दीन कुरेशी तथा उनके भ्राता इमाद-उद्दीन-का बहुत ही मान-सत्कार करना था।

इमाद उद्दीनका रूप सम्राट्से यहुत कुछ मिलता था श्रोंर इसी कारण किशलू खाँके युद्धक समय शत्रुश्चोंने सम्राट्के सदैव मीलवियोंका भादेश प्राप्त कर लंता था। बदाजनीके कथनानुसार ४ मुफ्ता सम्राट्भवनमें इस कार्यके लिए सदैव रहा करते थे। सम्राट्की उनपर भी सदा यही तार्काद थी कि सर्वदा सत्य ही निर्णय करें, अन्यथा मनुष्योंके उण्डका पाप उन्हींपर रहेगा। बहुत बादानुवादके पश्चात् यदि अभियुक्त दोषा उहरता तो आधी रात बीत जानेपर भी तुरन्त उसका वभ कर दिया जाता था, परन्तु इसके विरुद्ध यदि सम्राट्के सिर कोई बात भाती तो निणय अनिश्चित समयके लिए स्थगित कर दिया जाता था। इस बीचमें सम्राट् उत्तर सोचता था और तिथि नियत होनेपर पुनः स्वयं बादानुवाद करता था। मुफ्तियोंके उत्तर न दे सकने पर अभि-युक्षका तुरंत वध कर दिया जाता था और उनके उत्तर दे देनेपर वह निर्देष कहकर छोड़ दिया जाता था। धोलेमें इमाद-उद्दीनको पकड़ कर मार डाला। इमाद-उद्दीनके वधके उपरान्त सम्राट्ने उसके भाई शैल रुक्न-उद्दीनको, सौ गाँव जागीरमें दे, उनको आय मठके त्रेत्रमें व्यय करनेकी आक्षा दी। रुक्न-उद्दीनकी मृत्युके उपरान्त उनका पोता शैल् हृद उनकी वसोयनके अनुसार मठाधीश (मृतवक्षी) नियत हुआ।

परन्तु शैल ककन-उद्दीनके एक भरीजेने इस वसीयतका घोर विराध कर अपनेका इस पदका न्याच्य अधिकारी बताया। विरोधके कारण, दोनों सम्राट्के पास दौलताबाद गये। यह नगर मुलतानसे अस्सी पड़ावका दूरोपर है। शंख-को बसीयतके अनुसार सम्राटने हुदको ही सज्जादा-नशीन नियत किया। शैव हुद वैसे भी परिपकावस्थाका था, उसके संमुख उसका भतीजा नितांत युवा था।

सम्राटकी श्राक्षानुसार शंख हुदकी खृब श्रभ्यर्थना की गयी। प्रत्येक पडाचपर सम्राट्का श्रारसे उसको भोज दिया जाता था श्रीर राहक नगरोंके हाकिम (गर्यनर) श्रोर शैख श्रादि सम्राट्क श्रादेशानुसार उसके सत्कारार्थ श्रगवानीको श्राते थे। राजधाना पहुँचनेपर नगरके समस्त मौलवी, शंख तथा काजी उसकी श्रभ्यर्थनाके लिए नगरसे बाहर गये। मैं भी इस श्रवसर पर इन पुरुषोंके साथ था। शैंख पालकीपर सवार था श्रीर उसके घाड़े खाली चल रहे थे। मैंने शैखको सलाम ता किया परन्तु उसका इस प्रकार पालकीमें बठ कर चलना सुभको श्रच्छा न लगा। मैंने कुछ लागोंसे कहा भी कि इस पुरुषको काजी, गैख श्रादि श्रन्य पुरुषोंके साथ घाड़ेपर चढ़ कर चलना चाहिये। यह वात किसीन जाकर उससे भी कह दी श्रीर यह यह कह कर कि दर्क कारण मैं श्रव तक

पालकोपर सवार था, घोड़ेपर सवार हो गया। राजधानी पहुँचनेपर उसको सम्नाद्की श्रोरसे एक भोज दिया गया जिसमें काज़ी, मौल नी तथा परदेशी श्रादि बहुतसे लोग सिमालित हुए। भोजकी समाप्ति पर प्रत्येक पुरुषको उसके पदानुसार कुछ उपहार भी दिया गया, उदाहरणार्थ काजी उल कुजात हो पाँच नो श्रीर मुक्तको ढाईसौ दीनार मिले। (इस देशकी प्रधाक श्रनुमार सम्राट द्वारा दिये गये प्रत्येक भोजके उपरान्त इस प्रकार उपहार दिया जाता है।)

इस प्रकार सम्मानित हो शेल मुलतान लौट गया। सम्नाट्रेन इस श्रवसरपर शैल नूर-उद्दीन शीराजीको भी उसके साथ
वहाँ जाकर उसके दादाक पदपर प्रतिष्ठित करनेको भेजा।
सम्मानका श्रन्त यहीं नहीं हुश्रा, मुलतान पहुँचने पर भी
उसका सम्राट्की श्रारसे एक भोज दिया गया। शेल कितने ही
वर्षों तक सज्जादानशीन रहा। एक बार सिन्धु प्रान्तक गर्वकर
इमादउल्मुल्कने सन्नाट्कों कहीं यह लिख दिया कि सज्जादानशीन श्रीर उसके कुटुम्बी सम्पत्ति बटार बटार कर
श्रजुचित रीतिसे व्यय कर रहे हैं श्रीर मठमें किसीको रोटी
तक नहीं देते। यह समाचार पाते ही सन्नाट्ने इसकी कुल
सम्पत्ति ज़ब्त करनेकी श्राक्षा दे दी।

इमाद-उल-मुल्कने सम्राट्का श्रादेश होते ही सबको बुला कर किसीका तो वध किया, श्रीर किसीको मारापीटा और इस प्रकारसे कुछ दिनीतक उससे बीस सहस्र दीनार प्रतिदिनके हिसाबसे वस्त्र किये, यहाँतक कि उसके पास कुछ भी न रहा।

इसके घरसे भी अपरिभित द्रव्य सम्पत्ति निकली । एक

जोड़ा जूने ही सात सहस्र दीनारके बताये जाते थे। इनपर हीरक, लाल श्रादि रत्न जडे हुए थे। कोई इन जूनोंको इसकी पुत्रीके बनाता था श्रीर काई इसकी दासीके।

श्रिक कष्ट दिये जानेपर 'ख़ने तुर्किस्तान भाग जानेका विचार किया, परन्तु एक श्रादमीने इसको एकड़ लिया। इमाद-उलमुल्कने यह स्चना भो सम्राट्को भेज दी। उसने शैख़ तथा इस श्रादमीका बाँध कर भेजनेका श्रादेश किया। राजधानी पहुँचनेपर द्वितोय व्यक्ति तो छोड़ दिया गया परन्तु शैख़से यह प्रश्न करनेपर कि तू कहाँ भागना चाहता था, उसने उत्तर दिया 'में तो कही भागना नहीं चाहता था'। सम्राट्ने कहा कि तेरा श्राभिपाय तुर्किस्तानकी श्रार भागनेका था। वहाँ जाकर तू कहता कि में बहा उद्दीन ज़करिया मुलतानोका पुत्र हूँ। सम्राट्ने मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किये हैं; श्रीर तुर्कोंको वहाँसे श्रपनी सहायतामें लाता। इसके उपरांत सम्राटकं इसका गर्दन मारनेकी श्राह्मा देनेपर इसका सिर काट लिया गया। परमेश्वर इसपर रूपा करे!

#### २६-- ताजउल आरफ़ीनका वध

संसार-त्यागी, ईश्वर-भक शैल शम्स-उद्दीन इन्त ताज उल श्रारफ़ोन कांपल नामक नगरमें रहते थे।

'कोयल' पधारनेपर सम्राट्ने उनका बुला भेजा परन्त वह न श्राये इसपर सम्राट्स्वयं उनके पास गया। जब घरके निकट पँहुचा तो शैव कहीं चल दिये। फल यह हुन्ना कि बादशाहको भेंट उनसे न हुई।

तत्पश्चात् एक बार संयोगवश एक झमीरके राजविद्रोह करनेपर लोगोंने उसकी भक्तिकी शपथ की। इस प्रसंगर्मे किसीने सम्राट्से जाकर कह दिया कि एक बार उक्त शैल महोदयको सभामें, किसीके द्वारा उक्त अमीरकी प्रशंसा सुनकर शैल महाशयने भी उसका समर्थन कर यह कहा था कि वह तो सम्राट्-एरके योग्य है। यह सुनते ही सम्राट्ने एक अमीरका शैल महाशयका पकड़ कर लानेकी श्राक्षा दे दी।

बस फिर क्या था ? श्रमोरने न के बल शंख श्रीर इनके पुत्रोंको बल्कि उस सभामें उपस्थित होनेके कारण कायलके काजी श्रीर मुहतसिब (लोगोंकी देखभाल करनेवाला श्रफ्सर) को भी जा पकडा। सम्रादने इन तोनोंको वन्दी गृहमें डालने तथा काज़ी श्रीर मुहतसिबकी श्राँखोंमें सलाई फेरनेकी श्राङ्का दी।

शंक साहब तो बन्दीगृहमें जा बसे पर काजी और मुहतिस्वको प्रत्येक दिन भित्ता माँगनेक लिए बहाँसे बाहर लाते
थे। अब सम्राद्को यह स्त्वना मिली कि शक्षके पुत्र हिन्दुआँसे मेल रखते हैं और विद्वांही हिन्दुआँके पास आते
जाते हैं। बन्दीगृहमें शैंखका देहान्त होजाने पर जब उनके
पुत्र वहाँसे बाहर लाये गये तो सम्राद्ने उनसे पुन ऐसा न
करनेको कहा परन्तु उन्होंने यही उत्तर दिया कि हमने कुछ
नहीं किया है। यह उत्तर छन सम्राद्को बहुत कोध आया
और उनके बधकी आजा दे दी। इसके उपरान्त काज़ीको
बुलाकर जब इनके साथियोंका नाम पूछा गया तो उसने
बहुतसे हिन्दुआँके नाम लिखवा दिये। जब यह नामावली
सम्राद्को दिखायो गयी तो उसने कहा कि यह मेरी प्रजाको
उजाड़ना चाहता है, इसकी भी गर्दन मारनी चाहिये। इसपर
काज़ीका भी बध कर दिया गया।

# ३०--शैख हैदरीका वध

शैल अली हैदरी भारतदेशके वन्दरगाह खंभातमें रहा करते थे। इनका माहात्म्य दृष्ट्य तक प्रसिद्ध था। व्यापारीगण समुद्रमें ही इनके नामकी भेंट मान लिया करते थे और इसके पश्चात जब वे इनकी वन्दनाको उपस्थित होते तो ध्यानके बलसे यह सब बातें उनपर प्रकट कर देते थे। कभी कभी बहुत अधिक भेटकी मानता मानकर जब कोई व्यापारी मनमें पछ्ताता हुआ इनके संमुख उपस्थित होता तो शेल महोदय बहुधा उसका बता देते थे कि तृने पहिले इतना देनेका विचार किया था और अब इतना देता है। बहुत बार ऐसे प्रसंग आ पड़नेक कारण शेल हैंटरीकी बड़ी प्रसिद्धि हागयी थी।

काज़ी जलालउद्दीन अफ़गानीके जम्मात देशमें विद्राह करनेपर, जब सम्राटका यह सूचना मिली कि शेल महादयने काज़ीके लिए प्रार्थना की है, अपन स्मिकी कुलाह (टोपा) उसको प्रदान की है और उसके हाथपर भक्तिकी शपथ की है तो वह स्वय विद्रोहका शांत करने आया और काज़ीका परास्त किया।

इसके उपरान्त सम्राट्ने शरफ उन् मुल्क अमीर बल्तको खम्भातका हाकिम (गवर्नर) नियत कर उसको समस्त विद्राहियोंके ढूँढ़नेकी आक्षा दी। हाकिमके साथ कुछ धर्म शास्त्रके क्षाता भी छोड़े गये जिनके व्यवस्था-पत्रोंके अनुसार ही हाकिमको कार्य करना पड़ता था।

शेख हैंदरी भी हाकिमके संमुख लाये गये और यह वात सिद्ध हो जानेपर कि उन्होंने अपनी पगड़ी काजीको दो थी और उसके लिए ईश्वरसे प्रार्थना भी की थी, धर्मशास्त्रकाता स्रोने उनके वधका व्यवस्थापत्र दे दिया। परन्तु जब वधिकने इनपर खड़का प्रहार किया तो खड़के कुंठित हो जानेके कारण लोगोंका बडा आश्चर्य हुआ। जनसाधारणका विश्वास था कि स्वयं शेख महोदयको समा प्रदान कर दी जायगी परन्तु वहीं शरफ् उल-मुल्कने द्वितीय वधिकको बुलाकर उनका सिर पृथक् करा दिया।

# ३१---तृगान और उसके भ्राताओंका वध

त्गान श्रोर उसके भ्राता फरगानक रईस थे। श्रपने देशमे चलकर ये सम्राट्के पाम श्रागये थे उसने इनका बहुत श्रादर सत्कार किया। रहते रहते बहुत काल व्यतीत हां जाने पर इन लांगांन श्रपने देश लौटनेका विचार किया श्रोर यहाँसे भाग जानेका ही थे कि किसीने सम्राट्को इसकी स्चना दे दी। सम्राटने यह सुनत ही तत्देशीय प्रधानुसार इनके दो दुकड़े कर समस्त सम्पत्ति स्चना देनेवालेको देदेनेकी श्राक्षा दे दी।

#### ३२---इब्ने मलिक उलतुज्जारका वध

मिलक उलतुजारका एक युवा पुत्र था। इसकी मर्से भी अभी न भीगीं थी। ऐन-उल मुल्कके विद्राह करनेपर (जिसका वर्णन अन्यत्र किया जायगा) मिलक उलतु आरका पुत्र भी, उसके वंशमें हानेके कारण, विद्राही दलमें सम्मिलित हो गया। विद्राह-दमनके उपरान्त जब ऐन-उल-मुल्क अपने मित्रों सहित बधा हुआ स्माद्के संमुख उपस्थित किया गया तो उसके साथ मिलक उल तुष्जारका भुत्र और उसका बहनोई कुतुब उलमुल्कका पुत्र भी था। सम्माद्ने इनके हाथ लकड़ीपर बाँध दानोंका लटकानेकी आहा दे अमीर-पुत्रों द्वारा इन्हें

बार्णोसे विद्ध किये जानेका श्रादेश दिया, श्रीर इस प्रकार इनके प्रार्णोका हरण किया गया।

इनकी मृत्युके उपरान्त ख़्वाजा श्रमीर श्रलो महाशय तव-रेज़ीने काज़ी कमाल-उद्दीनसे कहा कि यह युवा वध योग्य न था। सम्राट्कों भी इस कथनकी स्वना मिली। किर क्या था? उसने तुरंत ही ख़्वाजा महाशयका बुलाकर उनसे कहा कि तुमने उसके वधसे प्रथम यह बात क्यों न कही? उनको दो सौ दुरें (कोड़े) लगानेकी श्राक्षा दे बंदीगृ में भेज दिया। उनकी समस्त सम्पत्ति भी विधिकोंके श्रमीर (प्रधान विधिक) को दे दी गयी।

श्रगले दिन मैंने इसको अमीरश्रली तबरेजीके वस्त्र पहिने, उन्हींकी कुलाह लगाये श्रोर उन्हींके घाड़ेपर जाने देखा। इसको दूरमें देखनेपर मुक्ते श्रमीरश्रनीका ही भ्रम होगया था।

कई मासतक वंदीगृहमें रहनेके पश्चात् तवरंज़ी महाशयको सम्राट्ने मुक्तर पुनः पूर्व पदपर प्रिष्ठित कर दिया। परन्तु फिर एक बार काधित हो जानेके कारण इन हो खुरासानको स्रोर निकाल दिया। जब हिरातमें जा इन्होंने सम्राट्की सेवामें प्रार्थनापत्र भेज कृपा-भिन्ना चाही तो उसने पत्रके पृत्रपर यह लिख दिया कि 'स्रगर वाज़ श्रामदी वाज़ श्राई' (श्रगर पश्चात्ताप कर लिया है तो लीट श्रा)। फन्नतः श्रमीर श्रली पुनः लीट श्राये।

इसी प्रकार दिल्लीके ख़तीय उल ख़तवाको सम्राट्ने एक बार रत्नादिके कांपकी रक्ता करनेका आदेश दिया था। संयोगवश चोराने आकर रात्रिमें कुछ रत्नादि निकाल लिये। इसपर सम्राटने ख़तीबको पीटनेकी आहा दी। पिटते पिटते ही उसका प्राणान्त हांगया।

# ३३--सम्राट्का दिल्ली नगरको उजाड़ करना

समस्त दिली-निवासियोंको निर्वासित' करनेके कारण सम्राट्की घोर निंदा की जाती है। उसका हेनु यह था कि यहाँकी जनता पत्र लिख, लिफाफेमें बंदकर रात्रिके समय दीवानखानेमें डाल जाती थी।

यह पत्र सम्राट्के नाम होते थे श्रीर इनके लिफाफोंपर भी सम्राट्के सिरकी सीगंद देकर यह लिख दिया जाता था कि उसके अतिरिक्त कोई पुरुष इनको न खोले। इस कारण

(१) बदाउनीके अनुसार हिजरी सन् ७२७ में सम्राटने देविगिरि नामक केन्द्रस्थ नगरमें अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम पश्चित्रंन कर दौलताबाद रखा। राजधानी होनेपर सम्राट, उसकी माता, कुटुम्बी, अमीर-उमरा, धनी-निर्धन, राजकांप, सैन्य इत्यादि सभा दिल्लीसे चलकर वहाँ पहुँच गये। स्थान-परिवर्त्तनके कारण प्रत्येकको तुगुने पारिनोपिक और वेनन दिये गये। परन्तु लम्बा यात्रा होनेके कारण बहुत कोगोको अत्यन्त कष्ट हुआ यहाँ तक कि बहुतसे दुर्बेल ध्यक्तियों हा तो राहमें ही प्राणान्त होगया । परन्तु ७२९ हि॰ में सम्राट्ने यह आजा दे दी थी कि दिली सथा उसके आसपासके रहनेवालोंके गृह मोल लं लिये जायें और वे सब दोलताबाद चले जायें। गृह मृज्यके अतिरिक्त जानेवालोंको राज्यकी आरसे इनाम भी मिलते थे। दान-इण्ड-की इस र ति द्वारा दौलताबाद ऐसा वस। कि दिलीमें कुत्ते और बिली तक जीते न बचे । इसके पश्चात् ७४३ हिजरीमें सम्राट्ने यह आजा निकाल ही कि दौजताबादमें रहना लोगोंकी अपनी अपनी हच्छापर निर्मर है, जिसकी इच्छा हो वहाँ रहे, जिसकी इच्छा न हो वह दिली और जाय । इस प्रकारसे भी जब दिल्लीकी बस्ती पूरी नहीं हुई तो पास पड़ोसकी जनताको विलीमें बसनेका आदेश विया गया।

सम्राट् ही स्वयं इनको खोलकर पढ़ता था। परन्तु इन पत्रों में सम्राट्कां केवल गालियाँ लिखी होती थीं। इसपर उसने दिल्ली उजाड़नेका विचार कर नगर-निवासियों के गृह मोल ले उनका पूरा पूरा मृल्य दे दिया श्रीर समस्त जनताको दौलता-वाद जानेकी श्राक्षा दी। जब लागोंने वहाँ जाना श्रस्वीकार किया तो उसने मुनादी करा दी कि तीन दिनके पश्चात् नगरमें कोई व्यक्ति न रहे।

वहुतसे लांग तां चले गये पर कुछ अपने घरोंमें ही छिए कर बेंट रहे। अब सम्राटने अपने दासोंको नगरमें जाकर यह देखनेकी आजा दी कि कहीं कोई व्यक्ति रोप तो नहीं रह गया है। दासोंको केवल दा व्यक्ति एक कुँचेमें मिलें: एक अंधा था और दूसरा लूला। जब ये दोनों पुरुप सम्राटके संमुख उपस्थित किये गये तो लुलेंको तो मंजनीक्ष्में उड़ा देनेकी आजा हुई और अन्येको दिल्लीसे दीलताबाद तक (जो ४० दिनकी राह है) घसीटकर ले जानेका आदेश हुआ। सम्राट्की आजा का अचरशः पालन किया गया और उसका केवल एक पर दौलताबाद पहुँचा। नगर-निवासी यह दशा देख अपनी अपनी सम्पत्ति होड़ निकल भागे और नगर सुनसान होगया।

एक विश्वसनीय व्यक्ति मुभसे कहता था कि सम्राटने जब एक रात महत्तकी छुतपरसे नगरकी और देखा ता न कहीं अग्नि थी, न भुर्शा था, और न प्रदीप। ऐसा भयकर दृश्य देख सम्राट्ने कहा कि अब मेगा हृद्य शीतल हुआ।

तनपश्चात् उसने दिल्ली निवासियोंको पुनः लौटनेका आन् देश दिया। फल यह हुआ कि अन्य नगरोंके ऊजड़ होनेपर भी दिल्ली अच्छी नग्ह न बसा। हमारे नगर-प्रवेशके समय नक नगर में वास्तवमें बस्ती न थी। कहीं कहीं कोई गृह वसा हुआ था। श्रव हम इस सम्राट्के शासनकी प्रधान घटनाश्रोंका वर्णन करेंगे।

# **छठाँ अ**ग्याय

## प्रसिद्ध घटनाएँ

# १---ग्यास-उद्दीन वहादुर-भौरा

पत् ताकी मृत्युके पश्चात् सम्राद्ये सिहासनाहृद होने पर लोगोने उसकी राजभिक्ति श्रपथ ली। इस अवसरपर गयास-उद्दीन भींग भी सम्राद्ये सामने उपस्थित किया गया। इसका सम्राद्ये पिता गयास-उद्दीन तुगलकृते बंदीगृहमें डाल दिया था। परन्तु सम्राद्ये कृपाकर, इसको बन्दीगृहसे निकाल, हाथी, घाड़े, धन और सपित्त दे, अपने भतोजे ब्बाहीम खाँके साथ विदा करनेकी आज्ञा दे दी: और इससे यह वचन ले लिया कि दानों व्यक्ति मिलकर राज्यशासन करेंगे, सिक्कोंपर दोनोंका ही नाम भविष्यमें लिखा जायगा और खनवा भा दोनोंके ही नामका पदा जायगा। इसके अतिरिक गयास-उद्दीनको अपने पुत्र मुहम्मदको जो उस समय परवातके नामसे अधिक प्रसिद्ध था। सम्राद्ये पास प्रतिभूके हपमें भेजनेका आदेश भी कर दिया गया था।

स्वदेश लौटने पर गयास-उद्दीनने सब शत्तोंका पालन किया. केवल द्यपने पुत्रकां सम्राटके पास न भेजा श्रीर यह लिख दिया कि वह मेरे वशमें नहीं है, उद्धत हो गया है।

१ -- गयास-उद्दीन-( पुत्र-तासिर-ठद्दीन महमूद-पुत्र ग्रथास-इद्दीन बछबन) सम्राट् बछबनका पीत्र था ।

सम्राट्ने यह देख कर, इश्राहीम खाँके पास सेना भेज दिलजली तानारीको उसपर श्रमीर (हाकिम) नियत कर दिया। इनलागोंने ग्यास-उदीनका सामना कर उसका वध कर डाला। उसकी ख़ाल विचवाकर उसमें भूसा भरवाया गया श्रीर तत्मश्रान् वह समस्त देशमें घुमायी गयी।

#### २-वहाउद्दीन गश्तास्पका विद्रोह

समाद् तुगलक ( अर्थात् सम्राद्के पिता ) के एक भानजा था जिसका नाम था बहाउद्दीन गश्तास्य । यह किसी प्रान्तका गवर्नर था । सम्राद् (अर्थात् मामा) की मृत्युके उपरान्त इसने पुत्र ( अर्थात् आधुनिक सम्राद् ) का राजभक्तिकी शपथ लेना अस्त्रीकार किया । वेसे यह बड़ा साहसी था ।

जब सम्राटन इसकी श्रार मिलक मजीर श्रीर ख़्वाजा जहाँकी श्रध्यक्तनामें सेना गंजी ता यह घोर युद्धके पश्चात् किपला' (काम्पिल) देशके रायके यहाँ भाग गया। (हिन्दी भाषामें 'राय' शब्द उसी प्रकारसे राजाके लिए ब्यवहृत होता है जिस प्रकारसे श्रुंग्रेजी भाषामें 'रॉय')। 'बंपिला' श्रत्यन्त दुर्गम पर्वतीके मध्यमें बसे हुए एक देशका नाम है। यहाँका राजा भो हिन्दुश्रोंमें बड़ा समका जाता है।

वहाउद्दीनक वहाँ पहुँचते ही सम्राट्को सेना भी धीबु

(१) कम्मिला—वीजापुरके पास, मदगसके विकाश नामक ज़िलेमें था। कुछ इतिहाकार इस स्थानको कक्षोजके पासकी 'कम्पिला' नगर्ग बताते हैं। परन्तु डनका सम्मति ठीक प्रतीत नहीं होती। इस दूसरे कंपिका नगरमें महाराज दुपद्वी राजधानी थी। अब यह केवक एक गाँव मात्र है और यू० पी० में छाटी लाइनपर कायमगजसे पहिना स्टेशन है। यहां एक प्राथीन कुंड बना हुआ है जा 'दीपदी कुंड' कहकाता है। पिछे वहीं जा डटी श्रीर नगरको जा घेरा। रायकी सब सामग्री समाप्त हो जानेपर उसने वहा-उद्दीनको बुलाकर कहा कि यहाँकी कथा तो तुम सब जानते ही हो मैं तो श्रब श्रपने कुटुम्ब सहित जलही मक्रगाः, तुम चाहो तो श्रमुक गाजाके पाम जा सकते हो। यह कहकर उसने 'गश्तास्प' को वहीं भेज दिया।

उसके जानेके पश्चान् रायने प्रचंड श्रान्त तैयार करायी श्रीर अपने समस्त पदार्थ उसमें होम, रानियोंकी बुला यह कहा कि में श्रव श्रान्ममें जला चाहता हूँ तुममेंसे जिस मेरी भिक्त हो वह मेरा श्रवसरण करे। फल यह हुश्रा कि एक एक खा स्नान कर चन्द्रन लगा, पृथ्वीका चुम्बन कर, राजाके देखते देखते श्रान्त में कृदकर जल गयी। यही नहीं प्रत्युत नगरके श्रामिर. बज़ोर तथा बहुतसे जन साधारण भी इसी श्रान्तमें जल मरे। इसके पश्चान् राजा भी स्नान कर चंदन लेपकर, कवचके श्रातिक श्रन्य श्रव्य श्रव्य समाजित हा श्रपने पुरुषों सहित सम्राद्धी सेनापर जा कृदा श्रीर सबने लडकर जान दे दी। इसके उपरान्त सम्राटकी सेनाने नगरमें प्रवेशकर निवासियोंको पकडवाना प्रारंभ किया। इनमें राजाक ग्यारह पुत्र भी थे। सम्राद्धे संमुख उपस्थित किये जानेपर सबने इस्लाम स्वीकार कर लिया। उद्यवंशीय होते तथा पिताको वीरताके कारण सम्राद्दे उनको 'इम रत' का मनसब दिया।

तीन पत्रोंका मैंने भी देखा था। एकका नाम नास्तिर था, दूसरेका बख़तियार और तीसरेका मुहरबार। इसके पास सम्राट्की मुहर रहती थी जा भाजन तथा पानकी बत्येक वस्तुपर लगायी जातो थी। इसका उपनाम अबू मुसलिम था और इससे मेरी घनिष्ठ मित्रता हा गयी थी।

हाँ तो फिर 'कम्पिला' के राजाकी मृत्युके उपरान्त सम्राट्की सेना उस राजाके 'यहाँ पहुँची, जहाँ वहा-उद्दीनने जाकर श्राश्रय लिया था; परन्तु उस राजाने वहा-उद्दीनसे यह कहकर कि मैं कम्पिलाके राजाकी भाँति ताहस नहीं कर सकता, उसको सम्राट्की सेनाके हवाले कर दिया। इनके

(१) यह राजा हयशास्त्र वंशीय वलास्त्रेव तानौरका अधिपति था जो मैम्रके निकट है।

बदाऊनी लिखता है कि जब सम्राट् दौलताबादमें था उस समय बहा-उद्दानने दिल्लीमें विद्रोह किया। परन्तु फिरइता इटनबन्नाका समर्थन करता है। वह लिखता है कि बहा उद्दान सम्राट्का माई (फ्रफाका बेटा) सागरका हाकिम था। उसके विद्रोह करने पर दिलासे सेना मेजा गयी। दो युद्धों सम्राट्की सेनाकी हरर होने पर, सम्राट् स्वयं दौलताबादकी ओर बदा परन्तु सम्राट्के भानेसे प्रथम ही सम्राट्के सेनानायक ख़्वाजा जहाँने इसको किएपलाके राजा सहित पराजित कर बलालदेवके देशकी आर भगा दिया। इत्यादि इत्यादि।

फाराजशाहके शासन-कालका प्रांसद्ध इतिहासकार "वरनी" भी फरिश्तेका ही समर्थन करता है।

किंग्लाके राजाके यहाँ साधारण पुरुषां, वजीरां तथा अमीरोंके अग्निमं खियांकी भाँति जलनेका बात कुछ समझमें नहीं आती। बहुत संभव है कि इन पुरुषोंका खियाँ भी राजियोंका भाँति जलमंग हो और इक्नबत्ताने या लेखकींने प्रमादवश खियोंके स्थानमें पुरुष किख दिया हो। ऐसे वार क्षात्रयका सन्तानोंके इस प्रकार पकड़े जाने तथा धर्म-पार-बत्तन करने पर भी कुछ आश्चर्य प्रतात होता है। यदि यह शब्धु भा थे तो भी ये बहा-उद्दोनका भाँति, अन्यत्र भेजे जा सकते थे। जो हो, इस वर्णनसे मुसलमान शासकोंका नीतिपर एक विचित्र प्रकाश पदता है।

उपरांत हथकड़ी तथा बेड़ी डालकर यह सम्राट्की सेवामें भेज दिया गया।

उपिष्यत हानेपर सम्राट्ने इसको रनवासमें ले जानेकी श्राक्षा दी और कुटुम्म्की स्त्रियांने बुरा मला कह उसके मुखपर थूका। सम्राट्की श्राक्षामे जोते जी इसकी खाल खिचवा दी गयी और मांस चावलाक साथ पकवा कर कुछ ना उसीके घर मेज दिया गया और शंप एक थालीमें रखकर एक हथिनीक संमुख खानेको घर दिया गया, पर उसने न खाया।

खाल, भुम भरवानेके वाद, वहादुर भौरेकी खालके साथ समस्त देशमें घुमायी गयी।

# ३--- किशल् ाँका विद्रोह

जब ये दोनों खाल सिन्धु प्रान्तमें पहुँची तो बहाँके हाकिम (गवर्नर) सम्राट तुगलकके मित्र किशन्त्रें खाँने जिनकी बर्ने मान सम्राट बहुत मान-प्रतिष्ठा करता था श्रीर चचा कह कर पुकारता था, इनका पृथ्वीय गाइनेकी श्राक्षा दी।

सम्राद्ने जब यह सुना ता उसको बहुत बुरा लगा, श्रीर उसने किशन खाँके वधका निश्चय कर उनका बुला भेज'। परन्तु सम्राद्का विचार ताड़ जानेके कारण यह न श्राये श्रीर विद्रोह कर दिया।

विद्रोह करने पर किशलू हाँने खुल्लम खुल्ला तुर्क, अफ़गान तथा खुरासान-निवासियोंसे सहायता प्राप्त कर सम्राट्की सेनासे भी बड़ी सेना एकत्र कर ली। इसपर समाटने भी सामना करनेकी तयारी की और स्वयं रणस्थलमें जा डटा। मुलतानसे दा पड़ावकी दूरीपर श्रबोहरके जंगलमें दोनों सेनाओंका सामना हुआ। सम्राद्ने उस दिन बुद्धिमत्तासे छत्रके नीचे शेख रक्ष उदीनके भाई शेख इमाद-उदीनका, जिनका रूप सम्राटसं मिलता था, खड़ा कर दिया। संग्राम छिड़न ही सबाद स्वयं चार सहस्र सनिक लेकर एक आरचल दिया आर इचर किशल ख़ की सनान छत्रके निकट जा शख इमाद उदीनका वध कर डाला। अब क्या था, समस्त सनाम यही प्रसिद्ध हा गया कि साद्की मृत्यु हा गया। किशल ख़ाँकी सना युद्ध करना छोड़ लुट मारमे लग गयी और वह अकेल रह गये। यह अवसर देख सम्राट् अपने स्तायणां सहित किशल ख़ाँ-पर आ हुए। आर उनका सर बाट लिया।

यह समाचार पाते ही किशन खाँकी सेना भाग खड़ी हुई और सम्राद् मुल्तानमें आ गया। इस नगरफ काज़ा करीम-उद्दीनकी भा श्रव खाल विच्छायी गयी श्रीर किशन खाँका कटा हुश्रा सिर नगर द्वारपर लटका दिया गया। इस नगरमें मेरे श्रानके समय तक भी यह सिर इसी गाँति द्वारपर लटक रहा था।

सम्राट्ने इमाद उद्दीनके भ्राता शैल कक्त-उद्दीन तथा उनके पुत्र शेल सदर उद्दीनको सो गाँव उनके निर्वाह श्रोर शैल बहा-उद्दीन जकरिया मुनतानीके मठका धर्मार्थ भोजनालव चलानेके लिए दे दिये। यह बात स्वयं शंख रक्त उद्दीन मुक्तमं कहते थे।

इसके पश्चात् सम्राटने श्रपने मंत्री ख्वाजाजहाँका कमाल-पुरंकी श्रोर जानेका श्रादेश दिया । यह नगर समुद्र-तटपर है । यहाँके निवासा भो समाटसे विद्रोह कर वेठे थे ।

(१) कमान्यपुर —काठियावाड्में भावनगर गाँडल रेलवेके लिमरी स्टेशनसे १७ मील प्यंकी ओर स्थित हैं। यहुत सम्भव हैं कि यही वह नगर हो जिसका वर्णन इन्तवनुताने किया है। एक धर्मशास्त्रका ज्ञाता मुक्तसे कहता था कि उस समय घह इसी नगरमें था। जब सम्राट्का बज़ीर वहाँ गया तो बाज़ी तथा ख़तीब बज़ीरके संमुख लाये गये और उनकी ख़ाल खींबनेका आदेश हुआ।

जब इन दोनोंने वजीरसे किसी श्रन्य प्रकारसे वध किये जानेकी प्रार्थना की तो बज़ीरने इनसे श्रपने वध किये जानेका कारण पुछा। इन्होंने उत्तर दिया कि सम्राट्की श्राज्ञा मंग करनेके कारण हमारी यह दशा हो रही है। इस उत्तरको सुन बज़ीरने कहा कि फिर में सम्राट्की श्राज्ञाका किस प्रकार उल्लंघन कर सकता हूँ। सम्राट्का श्रादेश है कि तुम्हारा इसी प्रकार वध किया जाय।

इतना कह वर्जारने खाल खींचनेवालोको इनके मुखके तीचे ज़मीनमें दो गडहे खोदनेकी आज्ञादी जिससे साँम लेनेमें भी कुछ मुविधा हो। कारण यह है कि खाल खींचते समय अपराधियोंको मुखके वल लिटा देते है। इसके पश्चात् सिन्धु प्रांतमें शान्ति हो गयी और सम्राट्भी राजधानीको लौट गया।

# ४--हिमालय पर्वतमें सम्राट्की सेना

कोह कराजोल ( श्रर्थात हिमालय ) एक महान् पर्वत है। इसकी लम्बाई इतनी श्रिधिक है कि एक छोग्से दुसरे छोर तक पहुँचनेमें तीन मास लग जाते हैं। दिल्लीसे यह पर्वत दस पहाबकी दुरीपर है।

यहाँका राजा भी बहुत बड़ा समक्ता जाता है। सम्राट्ने इस राजासे युद्ध करनेके लिए एक लाख सेना मलिक नकवह-की श्रश्रीनतामें भेजा।

सेनानायकने 'जदिया'' नामक नगरको श्रधिकृत कर देश-को भस्मीभृत कर दिया श्रीर बहुतसे काफिरों (हिंदुश्री) को भी बन्धी बना डाला। यह देख हिन्दू पहाडोंपर चढ़ गये। पहाड़में केवल एक घाटी थी जिसके नीचे तो नदी बहती थी और ऊपरकी श्रोर पहाड थे। घाटोमें एक बार एक मनुष्यसे श्रधिक नहीं जा सकता था परन्तु सम्राटकी सेनानं इतनो सँकरी राह हानेपर भी ऊपर जा 'बरनगल' नामक पार्वत्य नगरपर श्रिधिकार जमा लिया। जब सम्राट्के पास इस विपयकं ग्रम समाचार मेजे गये तो उसने काजी श्रीर खतीय भेजकर संनाको यही ठहरनेकी श्राक्षा दी। श्रय बर्सात सिरपर अ:गयी। मरी फैल जानेके कारण सेना चीण होने लगी, घोड़ मरने लगे और धनुप सीलके कारण व्यर्थ होगये। अमीरोंने फिर सम्राट्का लिखकर लौटनेकी आशा माँगी और निवेदन किया कि वर्षा आपन तक ता हम पर्वनकी उपत्यकामें ही ठहरे रहेंगे परन्तु वर्षा समाप्त होते ही हम पूनः उत्तर चले जायँगे। सम्राटने इस बार लीटनेकी श्राक्षा दे दी।

सम्राटका श्रादेश पात हो श्रमीर नकबहने पहाइसे नांचे उतारनेके लिए लागोंका समस्त कांप श्रीर रवादिक तक बाँट दिये। समाचार पात ही हिन्दुश्रोंने पर्वतकी गुफाश्रों तथा श्रन्य संकीणं स्थानीमें जाकर मार्ग रोक दिये श्रीर महान बृज्ञोंको काट काट कर पर्वतीसे लुढ़काना प्रारम्भ कर दिया। फल यह इश्रा कि बहुतसे श्रादमी ६न बृज्ञोंकी ही भ्रपेटमें श्रा गहरे खड़ोंमें जा पड़े श्रीर जानसे हाथ था बैठै। इसी प्रकार बहुतसे सैनिकोंको (इन पर्वत-निवासियोंने)

<sup>(</sup>१) जदया या जड्वा नामक एक परगना आईने-अकवराकै अनु-सार कमार्यु प्रान्तमें है।

वन्दी कर लिया। निष्कर्ष यह कि समस्त धन-संपत्ति, श्रस्न-श्रस्त और घोड़े तक लुट गये। सेनामें केवल तीन व्यक्ति जीते बचे। एक तो स्वयं श्रमीर नकवह था और दृष्मरा बदर-उद्दीन दीलतशाहः तीसरेका नाम मुक्ते स्वरण नहीं रहा। सम्राट्की सेनाको इस चढ़ाईक कारण बड़ा धका पहुँचा और वह श्रत्यन्त निर्वल भी होगया।

पहाड़ियोंकी कुछ जमीन देशमें भी थो श्रोर वे सम्राट्की श्रमुमित प्राप्त किये विना इसे नहीं जीत सकते थे, श्रतएव उन्होंने कुछ राजम्य देकर सम्राटमें संधि कर ली।

#### ५---शरीफ़ जलाल-उदीनका विद्रोह

सम्राट्ने सम्यद जनाल-उद्दीन श्रहसनशाहको मश्रवर'
देशका (जो दिल्लीसे छ महीनेकी राह है) हाकिम (गवर्नर)
नियत कर भेज दिया। परन्तु यह गवर्नर सम्राट्से विरोध कर स्वयं सम्राट् बन बंटा श्रार श्रपने नामका सिका प्रचलित कर इसने दोनारोंपर एक श्रोर तो 'श्रलवासिक वर्ताई-दुर्रहमान एहसन शाहुस्सुलतान' यह वाक्य श्रंकित करा

- (१) मजनर—अरबं आपामें घाटको कहते हैं। अरब निवासा पश्चिमीय घाटको मैलेवार (मालाबार) और पूर्वियको 'मजनर' कहते थे। आरतके कुछ इतिह(सकारोंने मालाबारको ही अमपे 'मजनर' खिख दिया है। परन्तु वास्तवमें यह कर्नाटक देशका मुसलमानी नाम था। मार्कोपोलोके कथनानुसार यहाँपर उस समय ऐसी प्रथा था कि ऋणदाताके एक ककीर खीच देनेपर ऋणी उसके बाहर न जा सकता था राजा तक इस ककीरकी पूर्ग पायन्दी ऋणीं करा देते थे।
- (२) इस विद्रोहका विशद वर्णन अन्य इतिहासकारोंने नहीं किया है। यह व्यक्ति सम्राट्के ख्रांतेदार सच्यद इवाहीमका पिता था।

दिया श्रौर दूसरी श्रोर "सलालनो न्वाहा व यासीन श्रवुल-फुक्रा वल मसाकीन जलालुदुदुनिया वदीन।"

विद्राहकी स्चना पाते हां सम्राट्स्वयं संप्रामके निमित्त चल पड़ा श्रीर काशक जर (श्रधांत स्वर्ण भवन) नामक एक गाँवमं सामान तथा श्रन्य श्रावश्यकताश्रोंको पूर्तिके लिए श्राठ दिवस पर्यंत ठहरा रहा। इन्हीं दिनोंमें स्वाजाजहाँ बज़ोरका भाँजा हथकड़ी तथा बेड़ीसे जकड़े हुए चार-पाँच श्रन्य श्रमीरांके साथ सम्राटकी सेवामें उपस्थित किया गया।

वात यह थी कि सम्राट्ने वज़ीरको पहिलेसे ही आगे भेज गला था। जब यह धार नामक नगरमें पहुँचा (जो दिल्लीसे बीस पड़ावकी दृरीपर है। तो इसके साहसी तथा मनचले भाँजेने कुछ श्रमीरोकी सहायतासे पड्यंत्र रच श्रपने मामा वजीर महोदयका वध कर काप तथा संपत्ति सहित संय्यद जनाल-उद्दीनके पास मश्रवर प्रदेशमें भागना चाहा। इन लोगोंका विचार शुक्रवारकी नमाज़के समय वज़ीरको पकड़नेका था।

परन्तु इन पड्यंत्रकारियों में सिलक नसरत हाजिब नामक एक व्यक्तिने वज़ीरको समयसं पूर्व ही स्चना दे कहा कि ये लोग इस समय भी अपने वस्त्रोंके नीचे लोहेका जिरह-बब्तर पहने हुए हैं। इसोनं इनके विचारोंका पता लग सकता है। इस कथनपर विश्वास कर जब बज़ोरने इनको बुलाकर देखा नो बास्तवमें इनके बस्त्रोंके नीचे लोहेके कबच पाये गये। यह देख बज़ीरने इनको सम्राटक निकट भेज दिया।

जिल समय ये सम्राटकी सेवाने उपस्थित किये गये, उस समय मैं भी खड़ा था। इनमेंसे एक लम्बी दाढ़ीवाला पुरुष तो भयसे काँप रहा था श्रोर निरंतर स्रह मसीन श्रर्थात हुरानके श्रध्याय विशेष )का पाठ करता जाता था। सहादने बज़ीरके भांजेका तो उसीके पास वध करनेकी श्राका देकर भेज दिया श्रोर शेष श्रमीरोंको हाथीके संमुख डलवा दिया।

जिन हाथियोंसे नर-हत्याका काम लिया जाता है उनके दाँतोंपर हलकी फालोक सदश दानों श्रोर धारदार लोहेके दंदानोंवाले हलके जाल चढ़े रहते हैं। हाथीके ऊपर महा- बत बैठा रहता है। जब कोई पुरुष हाथीके सामने डाला जाता है तो हाथो उसको संइसे उठा श्राकाशकी श्रार फैंक देता है श्रोर श्रधरमें ही दाँतोंपर ले श्रपने संमुख धरतापर डाल श्रपना श्रमला पेर उसके बच्चान्थलपर एवं देता है। श्रन्था महाबतके श्रादेशानुसार या तो दाँतोंसे ही दो दुकड़े कर देता है या योंही धरतीपर पड़ा रहने देता है। जिस पुरुष की खाल जिस्त्रायी जातो है उसके टुकड़े नहीं किये जाते। इन एरुपोंकी भी जाल ही जिस्त्रायी गयी थी। सम्राटके राजपासाद का जब में मग्रिय श्र्यांत स्थांन श्री रनका मांज भन्नण कर रहे है श्रीर इनकी खालोंमे भूसा भरा जा रहा है। ईश्वर रन्ना करे।

मश्रवर जाते समय सम्राट् मुभको राजधानीम ही ठहरने-का आदेश कर गया था विल्वानावाद पहुँचने पर श्रमीर हलाजोंके विद्राहका समाचार सुनाई दिया। वज़ीर ख़्वाजा-जहाँ सेना एकत्र करनेके लिए राजधानीमें ही ठहर गया।

## ६-अमीर हलाजोंका विद्रोह

सम्राट्के अपने देशसे बहुत दृर दोलताबाद पहुँचने पर

श्रमोर हजाते। लाहौरमें विद्रोह खडा कर स्वयं सम्राट् बन बैठा : कुलचंद्र नामक श्रमीरने इस विद्रोहीकी सहायता की श्रौर इसी कारण हज्जातों स्थको श्रपना मंत्रो बना लिया।

विद्रोहका समाचार जब दिल्ली पहुँचा तो मंत्री ख़्याजाः जहाँ वहींगरथा। सुनते ही यह समन्त दिल्लीकी सेना तथा खुरासानियोंको ले लाहीरकी श्रोर चल दिया। मेरे साथी भी इस श्रवसरपर उसके साथ गये। सम्राटने भी कीरान सफ़दार श्रीर मलिक तमूर शख्दार श्रर्थात् साकी इन दो बड़े अमीरोंको वज़ीरकी सहायताक लिए भेजा।

हल्लाजो भी सेना सहित सामना करने श्राया। एक बड़ी नदीक किनारे दानों सेनाश्राक्षी मुठभेड़ हुई। हल्लाजो तो परा-जित होकर भाग गया परन्तु उसकी सेनाका श्रिथकांश नदीमें डूबकर नष्ट होगया।

यजीरने नगरमें प्रयेश कर बहुतमें लोगोंकी खालें खिंच-वार्यी और बहुतोंके सिर करवा लिये। वधका कार्य मुहम्मद् विन नजीव नामक नायय वज़ोरक सुपुर्या। इसको 'अशदर मिलक' भी कहते थे और 'सगे सुनतान' (सन्नाद्का कुत्ता) भी इसकी उपाधि थी।

श्रत्यंत कृर तथा निर्देय होनेके कारण सम्राट् इसको 'बाज़ारी शेर' कहकर पुकारता था। यह व्यक्ति श्रपराधियोंको बहुधा श्रपने दाँतांसे काटा करता था।

वज़ीरने विद्रोहियोंकी लगमग तीन सो स्त्रियां वंदी कर ग्वः लियरके दुर्गमें भेज दी श्रोर वहाँ ये वंदीगृहमें डाल दी गर्यो। कुलुका मैंने स्वयं उस दुर्गमें देखा था। एक धर्मशास्त्री-

<sup>(</sup>१) कुलचंद-पह गम्बर जातिका सदार था । यह जाति पीछे ; इ.सक्रमान होगयी ।

की स्त्री भी बंदी बनाकर इन स्त्रियों के साथ खालियर मेज दी गयी थी, इस कारण यह महाशय भी बहुधा श्रपनी स्त्रीके पास श्रातं जाते रहते थे। यहाँतक कि बंदीगृहमें इस स्त्रीके एक बच्चा भी उत्पन्न होंगया।

## ७--सम्राट्की सेनामें महामारी

मश्रवर देशकी श्रोर यात्रा करत करत सम्राट् ते तिंगाना देशकी राजधानी विदरको : में ही पहुँचा था कि राज सेनामें महामारी फेल गयी। मश्रवर देश इस स्थानसे अभी तीन महीनेकी राह था।

महामारीके कारण बहुतसे संनिक, दास तथा श्रमीरोंकी मृत्यु होगथी। श्रमीरोंमें उल्लेखनीय मृत्यु एक तो मिलक दीलतशाह की हुई जिसका सम्राट 'चचा' कहकर पुकारता था श्रीर दूसरी मृत्यु हुई श्रमीर श्रवदुल्ला श्ररवीकी। यह ऐसा विल्यु था कि एक बार सम्राटके यह श्रादेश देने पर कि राजकोपसे जितना चाहो शक्ति भर धन ले जाश्रा, यह तरह थेलियां श्रपनी बाहुश्रीपर बाधकर एकही बारमे निकाल ले गया। महामारी फैलने पर सम्राट् तो दीलताबादको लीट श्राया श्रोर समस्त देशमें श्रव्यवस्था श्रीर विद्रोहना फैल गया। यदि सम्राट्के भारयमें श्रव्यथा न लिखा होता तो देश इस समय हाथसे निकल हो गया था।

#### ⊏-मलिक होशंगका विद्रोह

दौलताबादका लौटते समय सम्राट्के राहमें रोगग्रस्त हो (१) विदरकोट — बत्वका कारवयं यहाँ आधुनिक विदर्ग मे है। निजास राज्यका आधुनिक राजधानी हैदराबादसे यह नगर पश्चिमो-सर कोणमें ७५ मोस्रकी द्रीपर बसा हुआ है। जानेके कारण लोगोंमें उसके (सम्राट्के) प्राणान्तकी प्रसिद्धि होगयी!

मिलक कमाल उद्दीन गुर्गका पुत्र मिलक होशंग इस समय दौलनाबादका हाकिम (गवर्गर) था। इसने सम्राट्से यह प्रिका की थी कि मैं न तो सम्राट्के जीते जो श्रीर न उसके मरगापरान्त ही किसीके प्रति राजमिक्तिको शपथ लूँगा। सम्राटकी मृत्युका समाचार सृत यह दौलनाबाद श्रीर ककण थाना के मध्यस्थ भूभागक 'वरवरह' नामक राजाके पास भाग गया।

हाकिमके भागनेकी स्चना पाते ही, इस भयसे कि उत्पात कहीं और श्रिष्ठिक न बढ़ जाय, सम्राट्ने दीलताबाद श्रानेमें बहुत शोधता की श्रीर तद्परान्त होशंगका पीछा कर श्राश्रयदाता नुपतिका नगर धेर उसको हाशंगके श्रपित करने-का बचन भेज दिया।

सब्राट्का यह बचन सुनकर राजाने कहला भेजा कि मैं कम्पिला देशके राजाकी भाँति श्राचरण करनेको बिबश होने पर भी श्रपने श्राधिनको कमी श्रापको श्रपित न ककुँगा।

१ थाना—यह नगर अत्यन्त प्राचीन है। प्रसिद्ध विजेता महसूद गृज्ञनविके साथ आनेवाला अवृत्ति नामक विख्यान लेखक इस नगरको कंकणभी राजधानी बतलाता है। अबुल फिदा नामक लेखक का कथन है कि प्राचीन कालमें (लेखकके समय) इस नगरमें 'तनासी' नामक एक तरहका सुन्दर वस्त्र बना करता था। सन् १६९८ में यह नगर प्रथम बार दिलीके बादगाहके अधीन हुआ। फिर सोलहवीं शनाब्दीमें इसपर पुर्श्वर्गाजोका आधिपत्य हुआ और उनसे महाठोंने १७६९ हैं में छीन लिया। मरहटोंके पतनके पश्चन अब यह बस्बई सरकारमें है। परन्तु होशंगने भयभीत होकर सम्राट्से लिखा पढ़ी प्रारम्भ कर दी श्रोर श्रापसमें यह समभौता हुश्रा कि श्रपने गुरु कतल् (कृतलग्) ख़िको पीछे छोड़ सम्राट् दोलताबादको लीट जाय श्रीर होशंग ६न गुरु महोदयके पास स्वयं श्रा जायगा।

ठहरावके श्रमुसार सम्राट् सेना ले पीछे लीट गया, श्रीर हाशंग कृतन्वकि पास श्राया। कृतन्वित इसकी बचन दे दिया था कि सम्राट्न तो तुम्हारा वध करेगा श्रीर न तुम पदच्युत ही किये जाशेगे। होश्या जब श्रपने पुत्र-कलत्र, धन सम्यक्ति तथा इष्ट मित्रों सहित सम्राट्की सेवामे उप-स्थित हुश्रा तो उसने बहुत प्रसन्न हो उसको खिलश्रत दे सन्तुष्ट किया।

कृतल्खाँ बातके बड़े घनी थे। लोगोंको इनपर बड़ा विश्वास था छीर सम्राट भी इनका बहुत आदर करता था। इस कारणसे कि सम्राट्शों मेरे उपस्थित होनेपर खड़ा होनेका बुधा कष्टन करना पड़े, यह महाश्य बिना बुलाय कभी राज-सभामें न जाते थे। यह सदा दीन दुखी लोगोंको टान देने रहते थे।

#### ६—सय्यद् इब्राहीसका विद्रोह

हौसी श्रोर सिरमाके हाकिम (गवर्नर) का नाम सर्यद् इवाहीम था। यह 'खरानेदार' (श्रर्थान सम्राट्का कृजम श्रीर कागृज रखनेवाले ) के नामसे श्रिथिक प्रसिद्ध था। मश्रवर देशके हाकिम (जो इसका पिना था) का विद्रोह दमन करनेके लिए सम्राट्के उधर जाने पर उसकी मृत्युकी प्रसिद्धि होते ही सर्यद् इवाहीमके चित्तमें भी राज्यकी लालसा उत्पन्न हो गयी। यह पुरुष श्रात्य न सुन्दर, श्रूर एवं मुक्तहस्त था। इसकी भगिनी हुर-नसबसे मेग विवाह हुआ था। यह भी श्रत्यन्त शीलवती थी श्रीर रात्रिको तहज्जुद (एक बजे गात्रिकी नमाज़) श्रीर वर्ज़ीफ़ा पढ़ती रहती थी। इसके गर्भसे मेरे एक पुत्री उत्पन्न हुई। में नहीं जानता कि इस समय उनकी वया दशा है। मेरी स्त्री पढ़ना तो खूब जानती थो परन्तु लिख न सकती थी।

हाँ, तो इटाही मके टिट्रोहका विचार करनेके समय एक द्रमीर दिल्ली से सिन्धुकी श्रोर कोष लिये इसी प्रान्तसे होकर जा रहा या। इबाही मने इस पुरुषको चोरोंका भय बता, शान्ति स्थापित होने तक श्रपने यहाँ ही ठहरा रखा परन्तु वास्तवमें यह, सम्राटकी मृत्युका समाचार स् य सिद्ध होने पर, इस कोषको हथियानेका विचार कर रहा था। फिर सम्राट्के जीवित रहनेकी बात ही जब ठीक निकली तो इसने इस श्रमीरको श्रागे बढ़ने दिया। इस श्रमीरका नाम था ज़िया उल एक बन शायस-उल-मुक्क।

ढाई वर्षके पश्चात जब सहाट् राजधानीमें पहुँचा तो सम्यद इबाहीम भी उसकी वन्दनाको उपस्थित हुआ और इसी समय इसके एक दासने इसकी चुग़ली खा सम्राट्ण इसके समस्त विचार प्रकट कर दिये। यह सुन सहाटका विनार तो इसका वध करनेका हुआ परन्तु अत्यन्त प्रेम करने के कारण उसने अपने इस विचारको स्थागत कर दिया।

एक बार संयोगवश एक ज़िबह किया हुआ हिरण शावक सम्राट्के संमुख उपस्थित किया गर्गा। सम्राट्ने इसको ज़िबह होते दखा था, इस कारण उसने यह कहकर कि यह सम्यक् रूपसे ज़िबह नहीं हुआ है इसको फॅकने की आज्ञा दे दी। परन्तु स्रुपद इब्राहीमने यह कहा कि यह सम्यक् रूपसे जिबह हुआ है, में इसका सोजन कर छुँगा।

यह सुन सम्राट्ने कोजित हा इसका पहिले तो बन्दीगृहर्में डालनेकी आका दी, ततु गान्त इसपा उप कृक जिया-उलमुल्कके कापको अपहरण करनेके प्रयक्तका दोप लगाया गया। इबाहीम भी यह भलं भाँति समक्त गया कि मेरे पिताके विद्राहिक कारण सम्राट मेरा अवश्य ही प्राणापहरण करेगा। अपराध अस्वीकार करने पर वृपा अश्याप भागनी पहेंगी, और घार यन्त्रणाओं से मृत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं; इन सब बातोंको सोच समक्त सम्यादने अपना दाप स्वीकार कर लिया। और सम्राटने इसकी अहके दे। हक करनेकी आज्ञा है दी।

इस देशकी प्रयोक श्रमुसार सम्राटकी श्राज्ञासे वध किये हुए पुरुषका एवं तीन दिवस पर्य्यन्त उसी स्थानपर पड़ा रउता है। तीन दिनके पश्चात् काफ़िर (हिन्दू) विधिक' श्वका नगरकी खाईके बाहर लेजाकर डाल देते है।

यथ किये हुए पुरुषों क उत्तराधिकारी कहां उनके शवों को उठाकर न ले जायं, इस भण्से इन वधिकों के गृह भी नगरकी खाईक निकट हा बने हाते हैं। सृतक के उत्तराधिकारी इन लोगों को घूँस देकर शत्र उठाकर श्रान्तिम संस्कार करते हैं। सच्यद इन्न हीम भी इसी विधिसे धरती में गाडा गया।

# १०—सम्राट्के प्रतिनिधिका तैलिंगानेमें विद्रोह

तैर्लिगानेसे लौटने पर जब सम्राट्की मृत्युकी भूठी श्रफ-बाह देली, उस समय उस देशका हाकिम नसरतला तुर्क था। यह सञाटका पुराना सेवक था। सञाद्की मृत्युकी सूचना

<sup>(1)</sup> वर्षिक - संभवतः संगी यह कृत्य करता था।

पाने पर इसने प्रथम तो समवेदना अकट की छीर तदुपरान्त जनतासे तैलिंगानेकी राजधानी 'बद्र कोट (विद्रुर ) में छपने प्रति राजमक्तिकी शपथ ली

यह समाचार सुन सम्राट्ने अपने आचार्य कतल्लांकी अधाननाम एक वड़ी सेना इस आर भेजी। घर युद्ध के पश्चान्, जिनमें वहुनसे पृष्टोंने प्राण् कर्य, सम्राट्के सेनानायकने विद्रक दका चार्ण अरमें घेर लिया। नगरक अध्यन बढ़ होने के कारण कतल्लांने अब पृष्ट लगाना प्रारम्भ किया, परन्तु नसरत्लांने अपने प्राणीकी भिन्ना चाही।

कत्त्वातं उसकी प्रार्थना ग्रवीकार कर ली। इसपर वह नगरक वहर श्रागया श्रार स एटका संवामें शज दिया गया। इस प्रकारसे समस्त नगर तिवा'नवीं श्रीर नसरतवाँकी कुल सेनाके प्राण वस गय।

## ११—दुर्भिचके समय सम्राट्का गंगात धर गमन

देशमें दुर्भित्त पड़ने पर सहाद सेना लहित गंगातट' पर चला गया। हिंदू इस नदीका बहुत पश्चित्र समभत है श्लीर

(१) स्वर्ग-द्वार यह स्थान फरेख यादके जिल्हा दासावादके निकट था। केवल सेनाका पढ़ाव हाने के कारण यहाँ हा कोई जिन्ह भी इस समय अवदेश नहीं है। सम्रत्य यहाँ ढाई-तान वर्षपर्यंत रहा। और सम्राट्ने यहाँ के अपने निवास-स्थानका नाम स्वर्गद्वार रखा। बदाकनी लिखता है कि प्रथम तो सम्राट्ने दुर्भिक्षमें दीन-दुखियाओं को खूब अनाज बाँटा, परतु जब इसपर भी कुछ अंतर न पड़ा और दुर्भिक्ष बद्दा हो गया तो विका हाकर सम्राट् ता गंगा किनारे उपयुक्त स्थानपर चला गया और लोगों हो भी पूर्विय भागों में या जहाँ इस्टा हो वहाँ जानेका अना दे दी।

प्रत्येक वर्ष इसकी यात्रा करने जाते हैं। जिस स्थानपर सम्राट् जाकर ठहरा था वह दिल्लीसे दस पड़ावकी दूरीपर था। सम्राट्की आज्ञाके कारण लागीने इस स्थानपर प्रथम तो फूँसके छुपर बना लिये पर इनमें बहुधा श्रद्धि लग जानेके कारण लोगोंको बड़ा कष्ट होता था। जब बादमें बचावका श्रन्य कोई साधन नहीं रह गया, तब धरतीमें तहचान बना दिये गये। श्रद्धिकांड होनेपर लोग श्रपनी धन संपत्ति तथा श्रन्य पदार्थ इन तहखानोंमें डाल इनके मुख मिट्टोसे मृद् दते थे।

इन्हीं दिनोंमें में भी सम्राट्के कैम्पमे पहुँचा था। गंगा नदीके पश्चिमीय तटपर तो श्रत्यन्त भयकर दुर्भिच्च पड रहा था, परन्तु पूर्वकी श्रार श्रनाजका भाव समता था। सम्राट्की श्रोरसं श्रवज़ (श्रद्ध ), जकर बाद तथा लखनऊका हाकिम (गवर्नर) इस समय श्रमीर ऐत-उल-मुरुक था। यह श्रमीर प्रत्येक दिन सम्राट्की सेनामें पचास सहस्र मन गेहूँ श्रीर चावल, श्रीर पश्रश्रोके लिए चने भेजा करता था। तदुपरान्त सम्राटने श्राने हाथी, घोड़े श्रीर खचर भी नदी-पार पूर्वकी श्रीर चरनेके लिए भेजनेकी श्राहा दे ऐन-उल-मुल्कका उनका संस्कृत बना दिया।

एंत-उल मुल्कके चार भाई श्रीर थे। इनमेंसे एकका नाम था शहर उल्ला, दृश्यरेका नसर-उल्ला श्रीर तीसरेका फज़ल-उल्ला. चौथेका नाम मुक्तको श्रव स्मरण नहीं रहा।

इन चारो भाइयोने ऐन उल-मुल्कके साथ मिलकर सम्राट्

(१) ज़फ़राबाद — अवलफ़ जलके समय सरकार जीनपुरमें एक महाल था। ऐसा प्रतात होता है कि सम्राट् अला-उद्दांन खिनजीके राजस्वकालमें ज़फ़र खाँने इस स्थानको बसाया था। उस समय सूर्वका हाकिम यहीं रहा करता था।

के हाथी, घोड़े तथा श्रम्य पशुश्रोंके श्रपहरण करने तथा ऐन-उल-मुल्कके साथ राजमिक्तकी शपथ लेकर उसको सम्राट् बनानेका पड्यंत्र रचा। ऐन-उल मुरुक तो रात्रिमें ही भाग गया श्रीर सम्राट्को बिना ल्चना मिले ही इन पुरुषोंके मनो-रथ सफल होते होते रह गये।

भारतवर्षका सम्राट् अपना एक दास प्रत्येक छोटे बड़ेअमीरके पास इसलियं रख देता है कि उसकी समस्त विस्तृत
कथा सम्राट्का उसके द्वारा आत हाती रहे। इसी प्रकार
अमीरोंकी स्त्रियोंके पास भी सम्राट्की कोई न कोई दासी
अवश्य बनी रहती है और ये दासियाँ अमीरोंके घरका सब
बृत्तान्त भंगनी द्वारा सम्राट्के दृतीके पास भेज देती हैं, और
दृत इसकी सम्राट तक पहुँचा देते हैं। क3ा जाता है कि एक
अमीरने अपनी स्त्रीके साथ, रात्रिको शयन करते समय, भोग
करना चाहा। भार्याने सम्राट्के सिरकी शपथ दिला ऐसा
करनेसे उसकी रोकना चाहा परन्तु अमीरने न माना। प्रातः
काल होते ही सम्राट्ने उस अमीरको बुला इसी कारण प्राणदण्ड दे दिया।

सम्राह्का एक दाम, जिसका नाम मिलक शाह या, ऐन-उल-मुल्कक पाम भी इसी प्रकारसे रहा करता था। इसने सम्राह्को उसके भागनेकी सूचना दे दी। समाचार सुनते ही सब्राह्के होश-हवास जाते रहे श्रीर मृत्यु संनुख दीखने लगी। कारण यह था कि सम्राह्के समस्त हाथी-घाड़े श्रादि पशु श्रीर संपूर्ण खाद्य पदार्थ ऐन उल मुल्कके ही पास थे श्रीर सेनामें श्रवतरी फेल रही थी। प्रथम ता सम्राह्ने राजधानी जा वहाँसे सुसंगठित सैन्यकी सहायतासे ऐन-उल-मुल्कसे युद्ध करनेका विचार किया परन्तु श्रमीरोका

एकत्र कर मंत्रणा करने पर खुरासानी तथा श्रन्य परदेशि योने-- सम्राट द्वारा विदेशियोंका श्रिधिक सम्मान होनेके कारण, हिंदुस्तानी अभीर ऐन उल मुल्क और इन परदेशियोंके मध्य श्रापसकी श्रव्यन करानेके लिए - तुगुलककी सम्मति स्वीकार न की श्रीर कहा कि हे श्रमुबन्द श्रालम (भंसारके प्रभु ), श्रापके राजधानी गभनकी स्चना पाते ही ऐन उल-मुख्क सेना एकत्र करने लगेगा और बहुतसे धृत्ते चारों श्रीरसे श्राकर उसके पास एकत्र हो जायंगे । इससे अधिक उत्तम वात यही है कि उसपर तुरन्त अक्षमण कर दिया जाय । सर्वप्रथम यह प्रस्ताव नासिर-उद्दीन श्राहरीने सम्राटकं संमुख उपस्थित किया श्रीर शेव श्रमीरोंने इसका समर्थन किया। सम्राट्ने भी इनकी सम्मति सीकार कर रात्रिमें ही पत्र लिख श्राय-पासके श्रमीरों तथा सैन्य दलोंका तुरन्त ही बला लिया । इसके श्रति-रिक्त सम्राटने एक और युक्तिसे काम लिया। वह यह थी कि यदि सौ पुरुष सम्राट्की श्रीरसे श्राते ता यह उनकी श्रभ्यर्थना-को एक सहस्र सैनिक भेजने श्रीर इस प्रकार स्थारह सी सैनिक सम्राटक डेरोमें प्रवेश होते देख शत्रुश्लोको अधिक रंख्याका भ्रम हो जाता था।

श्रव सम्राट्ने नदीके किनारे किनारे चलना प्रारम्भ किया, श्रीर दढ़ म्थान होनेक कारण, कन्नीज पहुँच वहाँका दुर्ग श्रधि-कृत करना चाहा, परन्तु यह नगर तीन पृष्ठाव दूर था। प्रथम पृज्ञाव पार करनेके पश्चात् सम्राट्ने सैन्यको युद्धके लिए सुसज्जित किया। सैनिक पंक्तिबद्ध खडे किये गये, घोड़े उनके वरावर श्रागये। प्रत्येक सैनिकने समस्त श्रम्न-शस्त्रादि स्रपनी श्रपनी देहपर लगा लिये। सम्राट्के पास केवल एक छोटा सा डेरा था श्रीर इसीमें उसके मोजन एवं स्नानादिका प्रबंध था। वड़ा कैंग्प यहाँसे दुर था। तीन दिवस पर्य्यन्त सम्राट्ने न तो रायन ही किया और न कभी छायामें ही बैठा।

एक दिन में अपने डेरेमं बैठा हुआ था कि मेरे नौकर सुम्बुलने मुभसे तुरन्त बाहर आनेको कहा। मेरे बाहर आने पर उसने कहा कि सम्राट्ने अभी आज्ञा निकाली है कि जिस पुरुपके पास उसकी स्त्री या दासी बैठी हो उसका तुरन्त बध कर दिया जाय। मेरे साथ भी दासियाँ थीं और इसीसे नौकरने वाहर आनेको कहा था। कुछ अभीरोंके प्रार्थना करने पर सम्राट्ने पुनः केम्पमें किसी भी स्त्रीक न रहनेका आदेश कर दिया। इसके पश्चात कैम्पमें कोई स्त्री न रही, यहाँ तक कि सम्राट्ने भी अपनी दासियाँ हटा दीं। यह रात्रि भी तैयारीमें ही बीत गयी। सब स्त्रियाँ कम्बल' नामक दुर्गमें तीन कोसकी द्रीपर भेज दी गयीं।

दृसरे दिन समाद्ने श्रपनी समस्त सेना कई भागोंमें विभक्त कर दी। प्रत्येक भागके साथ सुरिचत हीदेयुक हाथी कर दिये श्रीर समस्त सेनाको कवच धारण करनेकी

(१) वस्त्रेल (कास्पिन्य)—फरंजाबादकी कायमगज नामक तह-सीलमें यह स्थान इस समय ठजड़ कर एक गाँवके रूपमें अविशिष्ट है। आईने-अक्रबरीमें यह स्थान सरकार क्लीजका एक महाल बताया गया है। गुरास-उद्दीन बलवनके समय यहाँपर डाकुओंका अड्डा होनेके कारण सम्र टने यहाँपर एक दुर्ग निर्भाण करा दिया था।

बहा जाता है कि महाभारतके प्रसिद्ध राजा द्वुरद इसी स्थानपर राज्य करते थे। एक टीलेको यहाँ के निवासी आज करू भी राजा द्वुपदका दुर्ग बताते हैं। उस समय इस नगरका नाम 'कांपिक्य' था और यह दक्षिण पौबाल नामक प्रान्तकी, जिसका सामाविस्तार आधुनिक बदायूँ और फर्स्खाबादके प्रध्यतक था, राजधानी था। आहा दे दी गयी। द्वितीय रात्रि भी इसी प्रकार तेयारीमें ही व्यतीन होगयी।

तीसरं दिन ऐन-उल-मुल्कके नदी पार करनेका समाचार मिला। यह सुनकर सम्राटने इस सन्देइसे कि वह श्रव नदी पारके समस्त अमीरोंकी सहायता प्राप्त कर लीटा है-अपने समस्त मुसाहबोंको भी एक एक घोड़ा दिये जानेकी आज्ञा दे दी। मेरे पास भी कुछ घाड़े आयं। मेरे साथ मीर मीरां किरमानी नामक एक वड़ा साहसी घुड़सवार था। उसको मैंन सब्ज़ा घोड़ा दिया परन्तु उसके सवार हाते ही घाड़ा ऐसा भागा कि वह रोक न सका; घोड़ेने उसकी नीचे गिरा दिया श्रीर उसका प्राणान्त हो गया। सम्राटने इस दिन चल-नेमें बड़ी ही शीव्रता की और श्रस्न ( संध्याके चार बजेको नमाज ) के पश्चात हम कन्नीज पहुँच गये। सम्राटको यह भय था कि कहीं ऐन उल मुल्क हमसे प्रथम ही कन्नीजपर अधि-कार न जमाले, श्रतएव रात्रि भर सम्राट सेनाका संगठन करता रहा। आज हम सेनाके अप्र भागमें थे। सम्राट्के चचाका पुत्र मलिक मुल्क फीरोज़ तथा उसके साथी, श्रमीर गटा इन्न महन्ना, श्लोर सञ्यद नामिरउद्दोन तथा श्रन्य खुरा-सानी श्रमीर भी हमारे ही साथ थे। सीभाग्यसे सम्राटने ब्राज हमको अपने भृत्योंमें सम्मिलित कर अपने ही पास रहनेको कह दिया था. इ.मीसे कुशल हुई। क्योंकि पिछली रात्रिके समय ऐन-उल-मुल्कने हमारी सेनाके अत्र भागपर, जो मंत्री ल्वाजा जहाँके अधीन था, छापा मारा। इस आक्रमणके कारण लांगोंमें बडा कालाहल मच गया। सम्राटने लांगोंका श्रपने स्थानसे न हटने तथा तलवारों द्वारा ही युद्ध करनेकी श्राञ्चा दी। सारी शाही सेना अब शत्रश्रीकी श्रार अवसर होने लगी। इस रात्रिको सम्राट्ने अपना गुप्त सांकेतिक चिन्ह 'दिक्की' तथा 'गृज़नी' नियन किया था। हमारो सेनाका सेनिक किसी दृसरे सेनिकको मिलने पर 'दिल्ली' कहता था और इसके उत्तरमें द्वितीय सैनिकके 'गृज़नी' न कहने पर शत्रु समभ कर उसका वध कर दिया जाना था।

ऐन-उल मुल्क तो सम्राट् पर ही छापा मारनेका विचार कर रहा था, परन्तु पथप्रदर्शकके धोजा देनेके कारण वज़ीर-पर आक्रमण होगया। ऐन-उल-मुल्कने यह देख पथप्रदर्शकका वध कर दिया।

वजीरको सेनामें श्रजमी श्रर्थात् श्रग्य देशके वाहरके. तुर्क श्रोर खुरामानियाकी ही संख्या श्रिधिक थी। भारतीयोंसे शत्रुता होनेके कारण इन लोगोंने जी तोडकर ऐसा युद्ध किया कि ऐन-उल-मुल्ककी पचास सह त्र सेना प्रातःकाल हाते होने भाग खड़ी हुई।

इब्राह्मम नातारी (लाग इसको भंगी कहकर पुकारते थे) संडीलेप ऐन-उल मुल्कके साथ हो लिया था। यह उसका नायव था। इसके अतिरिक्त कृतुय-उल-मुल्कका पुत्र दाऊद, और सम्राट्केघोड़े-हाथियोंका अफ़सर, जो मिलक-उल तज्जा-रका पुत्र था, ये दोनों सरदार भी इस विद्रोहीसे जा मिले थे। दाऊदका तो ऐन-उल मुल्कन अपना हाजिब बना दिया था।

जब ऐत-उल मुल्कने बज़ीरकी सेनापर श्राकमण किया तो यही दाऊद सम्राटका उच्च स्वरसे गन्दी गन्दी गालियाँ देने लगा। सम्राट्ने भी इनको सुन दाऊदका स्वर पहि-चान लिया।

श्रपनो सेताके पराजित होने पर, बड़े यड़े सरदारोंको

भागते देख ऐन-उल-मुल्कने जब अपने नायब इब्राहीमसे पला-यन करनेका परामर्श किया तो उसने नातारी भाषामें अपने साथियोंसे कहा कि भागनेका विचार करते ही मैं इसके लम्बे केश पकड़ लूँगा और मेरे केश ग्रहण करते ही तुम लोग इसके घोड़ेको चाबुक मारकर गिरा देना। फिर हम सब इसको सम्राद्की सेवामें वाँध कर ले जायँगे। बहुत सम्भव है कि इस सेवासे प्रसन्न हो सम्राद् हमारा अपराध समा करदे।

ऐन-उल मुल्कने जब भागनेका विचार किया तो इब्राहीमने यह कहकर कि 'सम्राट् श्रलाउद्दीन (एन-उल मुल्कने यह उपाधि सम्राट होने पर धारण कर ली थी ), कहाँ जाने हो ?' उसके केश-पाश इदतासे पकड़ लिये। अन्य तातारियोंने इसी समय उसके घोड़ेको चाबुक मार भगा दिया। ऐन-उल मुल्क धरती-पर गिर पड़ा और इब्राहीमने उसका श्रपने वशमें कर लिया। वज़ीरके साथियोंने जब ऐन-उल-मुल्कको उनसे लुड़ा कर स्वयं पकडना चाहा तो इब्राहीमने यह कहा कि लडकर मर जाउँगा परन्तु यह क़ैदी किसीको न दूँगा । मैं स्वयं इसको बज़ीरके संमुख उपस्थित करूँगा । इसके पश्चात् ऐन उल मुल्क बज़ीरके सामने लाया गया । इस समय प्रातःकाल हो गया था, सम्राट् संमुख लाये इए हाथी तथा ऊँटोंका निरोक्तण कर रहा था। मै भी वहीं सेवामं था। इतनेमें किसी (ईराक-निवासी) ने आकर यह समाचार सुनाया कि ऐन-उल-मुल्क पकड़ा गया श्रीर धज़ीरके संमुख उपस्थित है। इस कथनपर विश्वास न कर मैं कुछ ही दूर गया था कि मलिक तैमूर शरवदारने आकर मुभसे कहा 'मुबारक हो। ऐन-उल-मुल्क बंदी कर वज़ीरके सामने उपस्थित कर दिया गया।' यह समाचार सुन सम्राट् हम सबको साथ ले ऐन-उल-मुल्कके कैम्पकी भ्रोर

चल दिया। इमारी सेनाने उसके डेरे इत्यादि लूट लिये और उसके बहुतसे सैनिक नदीमें घुसनेकं कारण इवकर मर गये। कुतुव-उल-मुल्क श्रीर मलिक उल-तज्जार दोनोंके पुत्र क्कड़ लिये गये। सम्राद्ने इस दिन नदी किनारे ही विश्राम किया।

वज़ीर, ऐन-उलमुल्कको नंगे बदन, बैलपर चढ़ा, सम्राद्के संमुख लाया। देवल एक लंगाटी उसके ग्ररीरपर थी श्रीर वही गर्दनमें डाल दी गयी थी। डेरेके द्वारपर ऐन-उलमुल्कको छोड़ वज़ीर स्वयं सम्राद्के संमुख भीतर गया श्रीर सम्राद्वे उसको शर्वत द्या। श्रमीरोंके पुत्र संमुख श्रा ऐन उलमुल्कको गालियाँ देते श्रीर उसके मुखपर थूकते थे। जब सम्राद्वे मिलक कवीरको उसके पास भेजकर यह कुकृत्य करनेका कारण पूछा तो वह चुप हो रहा। फिर सम्राद्वे ऐन-उलमुल्कको निर्धनोंकेस वस्त्र पिहना, पैरोंमें चार चार येडियाँ डालकर, हाथ गर्दनपर बाँघ वज़ीरके सुपुर्द कर दिया श्रीर इसको सुरिक्तन रखनेकी श्राक्षा दे दी।

पंन-उल-मुल्कके भाई नदी पार कर भाग गये। श्रीर श्रवधमें जा अपने पुत्र-कलत्रादि तथा धन-मपत्तिको यथा शक्ति वटोर तथा बेचकर निकल गये। इन्होंने अपने भाई पेन-उल-मुल्ककी स्त्रीसे भी धन-भंपत्ति लेकर भागनेको कहा परन्तु उसने यह कहा कि 'श्रपने पितके सिहत जल जानेवाली हिन्दू स्त्रियोंसे भी क्या में गयो-बीती हूँ,' श्रीर उनके साथ जाना श्रस्वीकार कर दिया। यह स्त्री तो यह कहतो थी कि पितकी मृत्यु होने पर में भी देह छोड़ दूंगी श्रीर उनके जीवित रहूंगी। यह समाचार सुन सबाद् भी बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर उसको भी उस स्त्रीपर दया श्रागयी।

सुहेल नामक एक पुरुषने ऐन-उल-मुल्कके भाई नसरुक्षा-

का सिर काटकर, उसकी भगिनी श्रीर ऐन-उल-मुल्ककी स्त्री के सिहत सम्राट्के संमुख उपस्थित किया। सम्राट्ने स्त्रीको भी बफ़ीरकेही पास भेज दिया, श्रीर उसने इसके लिए एक पृथक् डेरा ऐन-उल-मुल्कके डेरेके पास लगवा दिया। ऐन-उल-मुल्क इसके पास बैठकर फिर बंदीगृहमें चला जाता था।

विजयके दिन सम्राट्ने अस्रके समय वाजारी पुरुषों दासों तथा दीनोंको (जो इनके साथ पकड़े गये थे) छोड़नेकी आज्ञा दे दी। मिलक इब्राहीम भंगी भी सम्राट्के संमुख उपस्थित किया गया। सेनापित मिलक वुगराने अख़बन्द आलमसे इसका सिर काटनेकी प्रार्थना को परंतु ऐन-उलमुल्कको बंदी करनेके कारण वज़ीरने इसको समा कर दिया था। सम्राट्ने भी इसी हेतु इसको अब समा कर अपनी जागीरपर लौटनेकी आब्रा दे दी।

मग्रियकी नमाजके पश्चात् जब पुनः सम्राटः लकड़ीके बुर्जमें विराजमान हुआ तो ऐन-उल-मुल्कके साथियोंमें से बासठ बड़े बड़े पुरुष उसके संमुख उपस्थित किये गयं। इनको हाथियोंके संमुख डालनेकी आश्वा हुई। कुछ एकको तो हाथियोंने अपने लोहे मढे हुए दाँतोंसे टुकड़े टुकड़े कर डाला और शंषको उछाल उछाल कर मार डाला। इस समय नीवत, नगाड़े और सहनाइयोंके वजनेका तुमुल शब्द हो रहा था। ऐन उल-मुल्क भी खड़ा खड़ा यह व्यापार देख रहा था। एन उल-मुल्क भी खड़ा खड़ा यह व्यापार देख रहा था। मृत पुरुषोंके देह-खंड इसकी आर फेकें जाते थे। साथियोंके वधके उपरांत इसको पुनः बंदीगृहमें लेगये।

पुरुपोंकी संख्या तो बहुत ऋधिक थी, परतु नार्वे थोड़ी-ही थीं, इस कारण सम्राट्को नदीके किनारे देर तक ठहरना पडा। सम्राट्का निजी श्रसवाय तथा राजकोष तो हाथियोंकी पीठपर लाद कर पार उताग गया। कुछ हाथी श्रमीरोंकां सामान लादकर पार भेजनेके लिए दे दिये गये। मुक्तको भी एक हाथी मिला; उसीपर सामान लादकर मैंने भी नदीके पार भेजा।

#### १२-बहराइचकी यात्रा

इसके पश्चात् सम्राटका विचार बहराइच की श्रोर जाने का हुआ। यह मुन्दर नगर सरजू नदीके तटपर बसा हुआ है। सरजू भी एक बड़ी नदी है। इसके तट बहुधा गिरते रहते हैं। शैव सालार मसऊद की समाधिके दर्शनार्थ सम्राटको नदीके पार जाना पड़ा। शैव सालारने यहाँके श्रासपासका बहुत श्रिष्ठिक भूभाग विजय किया था। श्रीर उनके संबंधमें लोग बहुतसो श्रलोंकिक वार्ते बताते हैं।

नदी पार करते समय लोगोंकी बहुत भीड़ एकत्र हो

- (1) बहराइच शेल सालार मसजदकी समाधिके अतिरिक्त यहाँ सालार रजव ( फीरोज़शाहके पिता ) की भी कृत्र बनी हुई है। यह नगर वास्तवमें घरवर नदीके तटपर बसा हुआ है। परन्तु मुसलमान इतिहास-कार इसको सरजुके ही नामसे पुकारते हैं।
- (२) शेल सालार मसऊर अर्थात् गाज़ी मियाँ कोई इनको महसूद गज़नवीका भांजा बताता है और कोई उसका वंशज । यह महसूदके वंश-जों हे समय भारतमें आये थे और हिन्दुओं द्वारा इनका वध किया गया। इनको समाधि इसी नगरमें बना हुई है और उसपर प्रत्येक ज्येष्ठ मासके प्रथम रिविवारको बड़ा भारो मेला जगना है। सहस्रों हिन्दू मुसलमान नर-नारी इन्हीं शैल महाशयकी कृतकी पूजा करते हैं और कार्य-पृति पर मिठाई इत्यादि बढ़ाते हैं।

गयी और तीन सौ पुरुषों सहित एक बड़ी नाव भी डूब गयी। केवल एक पुरुष जीवित बचा। यह जातिका अरब था और इसको 'सालिम' कहते थे। यह अमीर गृहाका साथी था। छोटो डोंगीमें होनेके कारण ईश्वरने हम सबकी रक्ता की।

सालिमका विचार हमारे साथ नावमें बैठनेका था परन्तु हमारी नावके तिक श्रागे बढ़ श्रानेके कारण वह उसी डूबने-वालो नावमें जा बैठा। में तो इसको भी एक वड़ी श्रद्धत बात समभता हूँ। जब वह नदीसे बाहर श्राया तो हमारे साथियोंने यह समभ कर कि वह हमारे साथ था, उसको श्रकेला देख कर यह श्रमुमान किया कि हम सब डूब गये श्रोर रोना-पीटना प्रारंभ कर दिया। फिर जब हम कुछ काल पश्चात् जोते-जागते दृष्टिगोचर हुए तो उन्होंने ईश्वरको श्रनेक धन्यवाद दिये।

इसके पश्चात् हमने शैल सालाग्की समाधिक दर्शन किये। समाधि एक बुजंमें बनी हुई है, परन्तु भीड़ श्रधिक होनेके कारण में भीतर न गया। इस स्थानके निकट ही एक बाँसीका बन है। दहाँ हमने एक गेंड़ेका बध किया। यह पशु था तो हाथींसे छोटा परन्तु इसका सिर हाथीं के सिरसे कहीं श्रधिक बड़ा था।

ऐन-उल मुल्कपर विजय प्राप्त कर ढाई वर्षके उपरान्त सम्राट् राजधानीमें पहुँचा। ऐन-उल मुल्क श्रीर तैलंगानेमें विद्रोह फैलानेवाले नश्रत जाँ दोनोंको हो सम्राट्ने समा प्रदान कर श्रपने उपवनोंका नाज़िर नियत कर दिया। दोनोंको ख़िलश्रते तथा सवारियाँ प्रदान की गर्या श्रीर इनको नित्य प्रति श्राटा श्रीर मांस सकारी गांदामसे मिलने लगा।

# १३—सम्राट्का राजधानीमें त्राना त्रौर त्रलीशाह बहर:का विद्रोह

श्रव कृतलूखाँके साथी श्रलीशाह (श्रयीत्यहरः) के विद्रोहका समाचार सुननेमें श्राया। यह पुरुष श्र यन्त क्यवान्, साहसी तथा श्रव्ही प्रकृतिका था। इसने विद्रकोटपर श्रियकार कर उसको श्रपने देशकी राजधानी बना लिया।

यह सहाचार युन सम्राट्ने अपने गुरुको उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। कृतल्याँने भी आदेश पाते ही वड़ी सेना ले विद्रकोटको जा घेरा और वृजौंपर सुरंग लगा दी। अन्तमें अलीशहने बहुत तंग आकर सन्धि करनी चाही। गुरुने भी तद्मुसार सन्धि कर इसको सम्राट्ने पास भंज दिया। सम्राट्ने अपराध तो समा कर दिया। परन्तु इसके सिरपर तो मोत खेल रही थी, अत्रप्य कुछ यालतक यहाँ रहनेके प्रधान् इसके चित्तमें पुनः स्वदेश लौटनेकी चाह उत्पन्न हुई। लोटने पर सिन्धु प्रांतमें पकड़ लिया गया और सम्राट्ने मंमुख उपस्थित किये जाने पर देशमें आकर पुनः उत्यात फैलानकी आशंकासे उसके बचकी आज्ञा दे दी गयी।

#### १४--- अमीर वस्तका भागना और पकड़ा जाना

हमारे साथ जा पुरुष सम्राट्की सेवा करने विदेशींसे श्राये थे उनमें एक पुरुष ग्रमीरवकृत श्रशरफ उल मुल्क नामका था। सम्राट्ने काथित हा इस पुरुषका चालीस-हज़ारीसे पदच्युत कर एक-हज़ारी बना, बज़ीरके पास भेज दिया। तैलंगानेमें इसी समय श्रमीर अब्दुल्ला हिरातीको महामा-रीसे मृत्यु होगयो परन्तु उसको सम्पत्ति उसकं साथियोंके पास दिक्षीमें होनेके कारण उन लोगोंने श्रमीर बल्तके साथ भागनेका पड्यन्त्र रचा, श्रीर जब वज़ीर, सन्नाट्के दिल्ली श्रभागमनकं श्रवसर पर उनकी श्रभ्यर्थनाके निमित्त बाहर गया हुश्रा था तो ये लोग भी श्रमीरके साथ निकल भागे, श्रीर श्रन्छे घोड़ोंके कारण चालीस दिनकी राह सात ही दिनमें पार कर सिन्धु प्रान्तमें पहुँच गये। वहाँ पहुँच सिन्धु नदको तर कर पार करना चाहते थे, परन्तु श्रमीरवख़्त तथा उसके पुत्रने भली भाँति तैरना न जाननेके कारण, नरकुलके टोकरों-में —जो इसी हेतु बनाये जाते हैं—बैठ कर नदीके पार जानेकी ठानी। इस कार्यके लिए इन्होंने पहिलेसे ही रेशमकी रिस्सयाँ भी तैयार कर रखी थीं।

परन्तु नदी तटपर पहुँचने पर तैरनेका साहस जाता रहा, अतप्त इन लोगीने दो पुरुषोंको उच्हके हाकिम जलाल उद्दीनके पास भेज कर यह कहलाया कि कुछ व्यापारी नदी पारकरना चाहते हैं श्रीर श्रापको यह जीन उपहारस्वरूप भेट करते हैं। श्राप उन्हें नदी पार करनेकी श्राक्षा रूपा कर दे दीजिये।

पग्नतु जीनकी श्रोग देखते ही श्रमीर तुरंत समक्ष गया कि ऐसी जीन भला व्यापारियोंके पास कहाँसे श्रा सकती है, श्रीर इस कारण उसने दोनों पुरुषोंके पकड़ेनेकी श्राक्षा दी। इनमेंसे एक पुरुप जो भाग कर श्रशर के उनके पास लौटा तो क्या देखता है कि वह सब निरन्तर जागनेके कारण थक कर सो गये हैं। उसने उनका तुरन्त ही जगा कर जो कुछ हुशा था कह सुनाया। सुनते ही वे घोड़ोंपर सवार हो पल भरमें वहाँसे चल दिये।

उधर जलाल-उद्दीनने द्वितीय पुरुपको खूब पीटनेकी श्राज्ञा

दी। फल यह हुआ कि उसने अशरफ़-उल-मुल्कका साग भेद खोल दिया। जलाल उद्दीनने ये बातें ज्ञात होते ही अपने नायवको अशरफ-उल-मुल्क श्रीर उसके साथियोकी श्रार सेना सहित भेजा, परन्तु वे लोग तो वहाँसे प्रथम ही चल दिये थे। श्रतएव नायवनं उनको ढुँढना प्रारम्भ किया श्रीर बहुत शोध ही उनको जा पकड़ा। सेनाने श्रव बाख वर्षा प्रारम्भ की। एक बाल अशरफ-उल-मुल्कके पुत्रकी बाँहमें लगा श्रीर नायवने उसकी पहिचान कर पकड़ लिया। सब पुरुष श्रव बन्दी कर जलाल उद्दीनके सम्मुख लाये गये। इनके हाथ बाँघ पावोंमें बेड़ियाँ डलवा, बज़ीरसे पूछा कि इनका क्या किया जाय। ये उसकी श्राक्षा श्राते ही राजधानी भेज दिये गये। राजधानी पहुँचने पर ये बन्दीगृहमें डाल दियं गये। जाहिर तो बन्दीगृहमें ही मर गया। उसकी मृत्युके उपरांत सम्राट्ने अशरफ-उल-मुल्कको प्रत्येक दिन सौ दुरें (कोड़े) मारनेकी आज्ञा दी। इतनी मार खाने पर भी जब इसके प्राणु न निकले, तो सुझारने सब श्रपराध चमाकर इसको श्रमीर निजाम उद्दीनके साथ चंदेरी भेज दिया। वहाँ इसकी ऐसी दुर्दशा हो गयी कि सवारीके लिए एक घोड़ा भी पास न रहा। लाचार होकर यह बैलपर ही खढ़ा फिरता था। वयों तक यही दशा रही। फिर एक बार श्रमीर निजाम-उदीन-ने इसको कुछ पुरुषोंके साथ सम्राट्की सेवामें भेज दिया श्रीर उसने इसको अपना चाशनगर नियत किया। इस पदा-घिकारीका काम था भोजन लेकर सम्राट्कं सम्मुख जाना और मांसके ट्कड़े ट्कड़े कर सम्राट्के दस्तरख्वानपर रखना।

तन्पश्चात् सम्राट्ने पुनः छपा कर इसका पद यहाँ तक बढ़ा दिया कि इसके रोगी हो जाने पर सम्राट्स्वयं सहानुः भृति प्रकट करनेके लिए इसके पास गया और इसके बोमः के बराबर तील कर सुवर्ण इसको दिया। अपनी भिगतिका विवाह भी इसके साथ कर इसको उसी चंदेरीमें, जहाँ यह एक वार निज़ाम-उद्दीनके भृत्यके रूपमें बेलपर चढ़ा फिरता था, हाकिम बना कर भेजा। परमात्मा प्राणियोंके हृद्यमें महान् परिवर्तन करनेवाले हैं और कुछका कुछ कर देते हैं।

#### १५--शाह अफ़ग़ानका विद्रोह

शाह श्रफ़ग़ानने मुलतान देशमें विद्वाह कर वहाँके श्रमीर वहज़ादका वध कर स्वयं सम्राट् वनना चाहा। यह समाचार सुन सम्राट्ने इसके वधका विचार भी किया परन्तु यह भाग कर दुगंम पर्वतोंमें श्रपने सजातीय श्रन्य पठानोंसे जा मिला। यह देख सम्राट्ने श्रन्यन्त कोधित हो समस्त स्वदेशस्थ पठानींके पकडनेकी श्राक्षा देदी श्रीर इसी कारणसे काज़ी जलाल-उद्दोनने विद्रोह किया।

#### १६---गुजरातका विद्रोह

काज़ी जलाल और कुछ अन्य पटान खम्बायन (खम्बात) और बलाज़रा'के निकट रहते थे। जब सम्राटने अपने साम्राज्यके समस्त पटानोंको पकड़नेकी आशा दो तो गुजरातके काज़ी जलाल नथा उनके साथियोंको भी युक्ति हारा पकड़ने-की आशा मलिक मुक्तिवलके नाम भेजी गयी। इसका कारण

- (1) बलोज़रा—हमारा अनुमान है कि इस शब्दसे बतृताका अभियाय आधुनिक बड़ौदासे हैं। परंतु कोई कोई इतिहासकार इसको भिडीच बताते हैं।
- (२) इसका खुद नाम मक्बुल था। कहा जाता है कि यह व्यक्ति, तैलंगानेके राज का कोई उच्च पदाधिकारी था। उस समय इसका नाम

यह था कि 'गुजरात' तथा 'नहरवाले' में यह पुरुष वज़ीरकी श्रोरसं नायबके पदपर नियत किया गया था।

परंतु बलोज़गका इलाका मुल्क उल-हुकमाँकी जागीरमें था। इस व्यक्तिका विवाह सम्राट्के पितःका विभवा रानीकी पुत्रीसे हुआ था जिसका पालन-पाषण सम्राट्द्वारा ही हुआ था। इसी विभवाकी अन्य सम्राट् (अर्थात् पूर्व पति) द्वारा उत्पन्न पुत्रीका विवाह सम्राट्ने अमीर गहाके साथ कर दिया था।

उसकी जागीर मिलक मक्षिलके इलाकेमें हानेके कारण मिलक उल हुकमाँ इन दिना यहींपर था। गुजरान पहुँचने पर मिलक मक्षिलने मिलक उल-हुकमाँको काज़ी जलाल और उसके साथियोंका पकड़ने की श्राह्मा दी। मिलक-उल हुकमाँ श्राह्मानुसार उनको पकड़ने तो गया परंतु पकही देशका होने के कारण इसने उनको प्रथम ही सृचना दे दी कि बदी करने के लिए नायबने तुमको बुलाया है, सब सशस्त्र चलना। यह सुन काज़ी जलाल तीन सौ सशस्त्र कवचधारी सवारोंको लेकर श्राया और सबने एकही साथ भीतर घुसना चाहा। रंग इस प्रकार बदला हुश्चा दंखकर मुक्षिल समझ गया कि इनको बंदी करना कठिन है, श्रतएव उसने डरकर इनको लौटा कर कहा कि भयका कोई कारण नहीं है।

परंतु इन लोगोने 'खम्बात' नगरमें जाकर राजविद्रोही हो इन्न उल कोलमी नामक धनाट्य व्यापारी, साधारण प्रजा श्रीर राजकोष, सबको खूब लुटा।

'कटु' था। राजाके साथ दिला आने पर यह मुसलमान बना लिया गया और खर्य सम्राट्ने इसका डपयुक्त नाम 'मक्बूल' रख इसको डखपद दे दिया, यहाँतक कि प्रधान सम्ब्रीकी स्थ्युके उपरांत यही पुरुष ख़बाजा-जहाँकी उपाधिसे विभूष्ति हो सम्ब्राट्का सन्त्री हुआ। इस इब्नउल कोलमीने एक पाठशाला इसकंदरिया ( एलै-क्ज़ैण्ड्रिया ) नामक नगरमें भी स्थापित की थी जिसका वर्णन हम श्रन्यत्र करेंगे।

जब मिलक मुक्किल इनका मामना करने आया तो इन्होंने उसको पराजित कर भगा दिया। इसके पश्चात् मिलक अजीज खभाग और मिलक जहाँ मम्बलको भी सात सहस्र सेना सहित हराया। इनकी ऐसी कोर्त्ति मुन धृत्ते तथा अपराधी पुरुषोंने इनके पास आ आकर इकट्ठा होना प्रारंभ कर दिया। काजी जलाल अब सम्राट् बन बेटा और उसके साथियोंने उसकी राजमिकिकी शपथ ली। सम्राट्ने इनका सामना करनेके लिए कई सैन्यदल भेजे परन्तु सबकी पराजय हुई।

यह देख दोलतायादके पठान दलने भी विद्रोह आएंभ कर दिया। यहाँपर मलिक मल रहता था। सम्राट्ने श्रव श्रपने गुरु किशलू खाँके भ्राता निजाम उद्दीनको बड़ी तथा श्रृंखलाश्रों सहित इनके पकड़नेका भेजा श्रीर शिशिर ऋतुकी खिलश्रत भी साथ कर दी।

भारतवर्षकी ऐसी परिपाटी है कि सम्राट् प्रत्येक नगरके हाकिम तथा सेनाके श्रफसरीके लिए एक ख़िलश्रत शिशिरमें

(१) ख़लअत — 'मसालिक वस अवसार' नामक प्रथके लेखकके अनुसार ख़िलअते सम्राट्वेही बारख़। नेमें तैयार की जाती थीं। रेशमी वस्त्र तो कारखानोमें ही बनता था परन्तु जनी चीन, ईरान और इसकद्दियामें भी आता था। कारखानेमें चार सौ पुरुप रेशम तैयार करते थे और पाँच सौ ज़रदोजीका काम। यह सम्राट् प्रत्येक वर्ष दो लाख ख़िलअतें बॉटता था जिनमें एक लाख रेशमकी वसत्त्रतुमें दी जाती थीं और एक खाख जनी शिशिरमें। उच्च पदाधिकारियोंके आंतरिक मठाधीशों तथा मसजिदोंके शेख़ोंको भी ख़िलअतें दी जाती थीं।

श्रीर दूसरी श्रीम ऋतुमें भेजता है। विलश्नत श्राने पर प्रत्येक हाकिमको ससन्य उसकी श्रभ्यर्थनाके लिए नगरसे बाहर श्राना पड़ता है श्रीर ख़िलश्रत लानेवालेके निकट श्राने पर लोग श्रपनी श्रपनी सदारियोंसे उतर पड़ते हैं। श्रीर प्रत्येक पुरुष श्रपनी श्रपनी खिलश्रत ले कन्येपर रख सम्राट्की श्रीर मुख कर बन्दना करता है।

सम्राट्ने निजामउदीनको पत्र द्वारा यह स्वना दे रखी थी कि परिपाटीके अनुसार उपोंही पठान नगरसे बाहर आ जिल्ला के लंगे सवारियों से उनरें तुम उनको बन्दी बना लेगा। जिल्लाअत लानेवाले पुरुपोमें से एक सवार द्वारा पठानों को भी स्वना मिल जानेके कारण निजामउदीनका पासा उलटा पड़ा। अर्थात् जय नगरके पठानों सहित वह जिल्लाअतकी अर्थ-र्थनाके लिए नगरसे बाहर आया ता बोड़ेसे उतरते ही निजामउदीनपर पठानोंने प्रहार किया और बन्दो बना उसके बहुतसे साथियों का वध कर डाला!

पठानोने अय राजकोष लृट नगरपर अपना अधिकार जमा मिलक मलके पुत्र नासिरउद्दोनको अपना हाकिम बना लिया। बहुतसे उद्दण्ड तथा भगडाल पुरुषोके इनमें आ मिलनेके कारण भोडभाड श्रोर भी अधिक हागयी।

वस्त्रायत तथा अन्य स्थानीते पठानीकी इस प्रकार विजयकी सूचना आने पर सम्रादने स्वयं सम्बायतकी और प्रस्थान करनेका विचार किया, और अपने जामाता मिलक अभ्रज़म वायज़ीदीको चार सहस्र सेना लेकर आगे आगे भेजा।

काज़ी जलालकी सेनामें 'जलूल' नामक एक पुरुष बड़ा साहसी तथा शृरवीर था। यह व्यक्ति सन्यपर आक्रमण कर बहुतसे पुरुषोंका बच कर यह घोषित करता था कि यदि कोई शूरवीर हो तो मेरा सामना करने आवे; और किसीका भी साहस इससे लड़नेका न होता था।

एक बार संयोगवश यह पुरुष घोड़ा दौड़ाते समय घोड़े सिहत एक गड़हेमें जा गिरा। वहाँपर किसीने उसका वध कर उस्ता। कहते हैं कि इसकी देहपर दो घाय थे। उसका सिर सम्राट्के पास भेज दिया गया, शब बलोज़राके प्राचीर-पर लटका दिया गया और हाथ-पाँव अन्य प्रान्तोंमें भेज दिये गये।

श्रव स्वयं सम्राट्कं समैन्य श्रा जानेकं कारण काज़ी जला-लउदीनका पाँच न टिका श्रीर वह स्त्री-प्रचादिको छोड़ साधियों सहित भाग खड़ा हुश्रा। शाही सेना, लट खसोट मचाती हुई नगरमें प्रविष्ट हुई। कुछ दिन पर्यन्त यहाँ रहनेकं उपरान्त, श्रपंन उपर्युक्त जामाता श्रशरफ उल मुल्क श्रमीर बन्तको यहाँ छोड़ सम्राट् फिर चल पड़ा परन्तु चलते चलते भी काज़ी जलाल-उद्दीनके प्रति भक्तिकी शपथ लेनेवाले पुरुषोंको हुँड निकालने श्रीर उनको धर्माचार्योक श्रादेशानुसार सज़ा देनेका श्रादेश कर गया। उपर्युक्त श्रेष श्रली हेदरीका वध भी इसी समय हुशा।

काज़ी जलालउद्दीन भाग कर दौलताबादमें जा नासिर-उद्दीन विन मलिक मलका अनुयायी होगया।

सम्राट्के यहाँ श्राने पर इन लोगोंने श्रक्गान, तुर्क, हिंदू श्रीर दासोंकी चालीस सहस्र सेना एकत्र की श्रीर सैनि-कोंने भी शपथ खाकर न भागने तथा सम्राट्का उटकर सामना करनेकी प्रतिश्चा कर ली। परंतु सम्राट्के छत्र न धारण करनेके कारण शाही सेनाके संमुख श्राने पर इन विद्रोही सैनिकोंको यह भ्रम हो गया कि सम्राट् युद्धमें उपस्थित नही है। फिर युद्धके विकर क्रप धारण कर लेने पर सम्राट्ने ज्योंही सिरपर छत्र लगाया त्योंही विद्वाही दलके पाँव उखड़ गये। नामिरउद्दीन तथा काज़ी जलाल दोनों (विजय लदमीको इस प्रकार जाते देख) श्रपने चार सौ साथियों सहित देवगिरिके दुर्गमें, जिसकी गणना संसारके श्रथ्यत्व हद दुर्गमें की जाती है, चले गये श्रीर सम्राट् दौलताबादमें श्रा गया। (द्र्गकों देवगिरि तथा नगरको दौलताबाद कहते है।)

श्रव सम्राट्ने उनसे दुर्गके बाहर श्रानेको कहा परंतु दुर्गके बाहर श्रानेसे प्रथम उन्होंने प्राण्भिक्ता चाही। सम्राट्ने प्राण्भिक्ता देना तो श्रम्बीकार किया परंतु रुपा प्रदर्शित कर-नेके लिए उनके पास कुछ भोजन श्रवश्य भेजा श्रीर स्वयं नगरमें ठहर गया। यहाँ तकका वृक्त मेरे सामनेका है

### १८-- मुक्विल और इब्र उल कोलमीका युद्ध

यह युद्ध काज़ी जलालके विद्वाहसे प्रथम हुन्ना था। बात यह थी कि ताज-उद्दीन इब्न उल कोलमी नामक एक बड़ा व्यापारी सम्राट्के लिए तुर्केस्नानसे दास, ऊँट, अस्त्र तथा यस्त्रादिकी बहुमृत्य भेंट लाया। जनताके कथनानुसार यह भेंट एक लाख दीनारसे अधिकको न थी परन्तु सम्राट्ने प्रसन्न हो इसको बारह लाख दीनार प्रदान कर खम्बायतका हाकिम बनाकर भेज दिया। यह देश नायब बज़ीर मलिक मुक्बिलके अधीन था।

व्यापारीने वहाँ पहुँचने ही मश्चवर (कर्नाटक) तथा सीलोनमें पोत भेजना प्रारंभ कर दिया श्रीर उन देशोंसे अत्यंत श्रद्धन पदार्थ श्रानेक कारण यह थोड़े ही कालमें धनाड्य वन वैठा। सर्कारी कर समयपर राजधानीमें न पहुँचने पर जब मिलक मुक्किलने इससे तकाज़ा किया तो इसने सम्राट्की छपाके गर्वपर यह उत्तर दिया कि में बज़ीर या नायब बज़ीरके ऋघीन नहीं हूँ। में स्वयं अथवा नोकरोंके द्वारा कर सीधे राजधानी भेज दुंगा।

नायवके पत्र हारा स्वना मिलने पर वज़ीरने उसीकी पीठपर नायवको यह लिख भेजा कि यदि न् (अर्थात् नायव) प्रवन्ध करनेमें अनमर्थ है तो लीट आ। यह संकेत मिलते ही नायव सैन्य तथा दास आदिसे सुस्रज्ञित हो व्यापारीका सामना करने आ गया। युद्धमें व्यापारी पराजित हुआ और उसकी संनाक बहुतसे अमीर मारे गये। अन्तमें सहादकी सेवामें कर और उपहार भेज देने पर व्यापारीको प्राण्-भित्ता दे दी गयी।

परन्तु उपहार तथा कर भेजते समय मिलक मुक्कि सम्राह्को पत्र द्वारा व्यापारीको शिकायत लिख भेजी श्रीर व्यापारीने नायबकी। दोनोंकी शिकायते श्राने पर सङ्घाट्ने मिलक उल हुकमाँको भगड़ा निपटानेको भेजा ही था कि काजी जलालका विद्रोह प्रारंभ हो गया श्रीर विद्रोहियों द्वारा व्यापारीकी धन सम्पत्ति लुट जाने पर वह श्रपने इलाकेमें होकर सम्राट्के पास भाग गया।

### १८-भारतमें दर्भिन्त

सम्राट्के मश्रवर (कर्नाटक) की राजधानीकी श्रोर जानेके पश्चात् भारतमें पेसा घोर दुर्भिन्न पड़ा कि एक मन अनाज दिरहमका मिलने लगा। जब भाव इससे भी अधिक महँगा हो गया तो लोगोंकी विपत्तिका ठिकाना न रहा। एक बार बज़ीरसे भेंट करने जाते समय मैंने तीन कियोंको महोनोंक मरे हुए घोड़ेकी खाल काट मांस खाते देखा। इन दिनों लगोंकी यह दशा थी कि खालोंको एका एकाकर बाज़ारमें वचते थे श्रीर गायोंके बधके समय चूती हुई रुधिर-धारा तकको पी जाते थे। (मुसलमान धर्ममें रुधिर पीना हराम है।)

कुछ खुरासानी विद्यार्थी तो मुक्तसे यह कहते थे कि हमने हाँगी और सिरसेके बीच 'श्रगरोहा' नामक नगरमें यह दृश्य देखा कि समस्त नगर तो वीरान पड़ा हुआ था परंतु एक घरमें, जहाँ हम राजि बितानेको घुस गये थे, एक पुरुष अन्य मृत पुरुषकी टाँग श्रश्चिमें भून भूनकर खा रहा है।

जनताका असीम कष्ट देख सम्राट्ने समस्त दिल्ली नि-वासियोंको छः छः महीनेके निर्वाहके लिए पर्याप्त अन्न देने-की आज्ञा दी। सम्राट्के इस आदेशानुसार मुंशियोंको लिये हुए काज़ी मुहल्ले मुहल्ले और कूँचे-कूँचे फिर फिर कर लोगोंके नाम लिख डेढ़ रतल प्रतिदिनके हिसाबसे छः छः महीनेके लिए पर्य्याप्त अन्न प्रत्येकको देते जाते थे।

इसी समय मैं भी सवाट कुतुब उद्दीनके मक्**बरेके** धर्मार्थ भोजनालय (लंगर ) में भोजन बाँटा करता था । लोग भी

(1) अगरोहा—हिसार और फ़तेहाबादकी सड़कपर हिसारसे 18 मीलकी दूरीपर स्थित है। किसी समय तो यह ख़ासा नगर था परन्तु इस समय एक गाँव मात्र है। अप्रवाक वैदय अपनी उत्पत्ति इसी स्थानसे बताते हैं। कहाबत है कि किसी अन्य नगरसे अप्रवाक यहाँ आने पर नगरका प्रत्येक अप्रवाक उसको एक एक ईंट और एक एक पैसा दे गृह-निर्माण तथा छक्षपति होनेके छिए प्रचुर सामग्री दे देता था। यहाँके खँडहरीपर पटियाका राज्यके किसी अधिकारी हारा निर्मत प्राचीन दुर्गके ध्वंसावशेष अब भी वर्त्तमान हैं।

फिर धीरे धीरे मँभलने लगे। श्रीर ईश्वरने मुक्ते इस परिश्रम श्रीर प्रेमका बदला दिया।

# सातवाँ अध्याय

### निज वृत्तान्त

### १---राजभवनमें हमारा प्रवेश

शुहु हाँ तक मैं ने सम्राट्के समय नकको घटनार्श्योका वर्णन किया है। इसके पश्चात् में श्रव श्रपना निजी बुत्तान्त, श्रयात् मैंने किस प्रकार सम्राट्की सेवा प्रारंभ की, किस प्रकार उसको छोड़ सम्राट्की श्रोरसे चीन देशकी यात्रा की, और फिर वहाँसे किस प्रकार श्रपने देशको लौटा—ये सभी घटनाएँ विस्तार पूर्वक वर्णन ककँगा।

मज़ाद्की राजधानी विक्की पहुँचने पर हम सब राजभवनकी श्रोर चले श्रोर महलके प्रथम श्रीर द्वितीय द्वारोंको पारकर तृतीय द्वारपर पहुँचे। यहाँ नकीव (घोषक), जिनका वर्णन मैं पहले ही कर श्राया हूँ, घेंठे हुए थे। हमारे यहाँ श्राते ही एक नकीब उठा श्रीर हमको एक विस्तृत चौकमें लेगया जहाँ पर 'ख़्वाजा जहाँ' नामक वज़ीर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे।

बज़ीर महाशयके निकट जानेके पश्चात् तृतीय द्वारमें प्रवेश करने पर हमको हजारसतून (सहस्रस्तंभ) नामक बड़ा दीवानखाना दिखाई दिया। इसी स्थानपर बेठकर सम्राट् साधारण दग्बार किया करता है। हम लोगोंने यहाँ इस कमसे प्रवेश किया—सबसे आगे तो खुदावन्दज़ादह ज़ियाउद्दोन थे, तत्पश्चात् उनके भ्राता क्वाम-उद्दीन और उनके पश्चात् सहोदर इमाद-उद्दीन, फिर मैं श्रीर मेरे बाद ख़ुदावन्दज़ादहके भ्राता बुरहान-उद्दीन, तत्-पश्चात् श्रमीर मुबारक समर्कन्दी और फिर श्ररनी बुगा तुर्की, उनके पीछे खुदावन्दज़ादहका भांजा और फिर बदर-उद्दीन कफ्फाल थे।

सबसे प्रथम बज़ीर महोदयने इतना भुककर बंदना की कि उनका मस्तक घरतीके निकट श्रागया। तत्पश्चात् हम लोगोंने बंदना की, यद्यपि हम केवल रुकुश्च (श्रयांत् घुटनों-पर हाथ रखकर नमाज़ पढ़नेके समय जिस प्रकार भुकते हैं उसी तरह ) भुके थे तथापि हमारी उँगलियाँ तक पृथ्वीके निकट पहुँच गयीं। प्रत्येक श्रागन्तुकको इसी प्रकारसे सम्राट्-के सिहासनको बंदना करनी पड़नी है। हमारे सबके इस प्रकार बंदना कर चुकने पर चोबदारने उच्च स्वरसे 'विस्मिन्हाह' उच्चारण किया श्रीर हम बाहर श्रागये।

### २--राजमाताके भवनमें प्रवेश

सम्राट्की मानाको "मख़ दूमे जहाँ" कह कर पुकारते हैं। यह बहुत बृद्धा हैं और सदा दान-पुण्य करती रहनी हैं। इन्होंने बहुतसे ऐसे मठ (ख़ानकाह) निर्मित करवाये हैं, जहाँ यात्रियोंको धर्मार्थ भाजन मिलता है। राजमानाकं नेत्र ज्योति-विहीन हैं। कहा जाता है कि इनके पुत्रको राज्य-रिस्हासन मिलते पर जब श्रमीर तथा उच्च पदाधिकारियोंकी सियाँ इनकी चंदना करने श्रार्थों तो अपने स्वर्ण-सिहासन तथा श्रागन्तुक स्थियोंके रंग-चिरंगे रक्षजटित इस्बोंकी

श्राभासे इनके नेत्रोंको ज्योति जाती रही। भाँति भाँतिकी स्रोषिध स्रोर उपचार करने पर भी यह ज्योति पुनः न स्रायी।

सम्राट् इनको बड़े श्रादर तथा पूज्य दृष्टिसे देखता है। कहा जाता है कि एक बार यह सम्राट्के साथ कहीं बाहर यात्राको गयी थीं परंतु सम्राट् कुछ दिन पहिले ही लौट श्राया। तदुपरान्त जब यह राजधानीमें पधारीं तो सम्राट् स्वयं इनकी श्रभ्यर्थनाको गया श्रीर इनके श्राने पर घोड़ेसे उतर पड़ा। इनके शिविकारुढ़ होने पर सब लोगोंके सामने उसने इनका पद-सुम्बन किया।

हाँ, तो में श्रव श्रपने कथनपर श्राता हूँ। राजभवनसे लीटने पर वज़ीर महाशयके साथ हम सब श्रन्तः पुरके द्वारकी श्रोर गये। मलदृमे-जहाँ इसी गृहमें रहती हैं। द्वारपर पहुँचते ही हम सब श्रपने घोड़ों ने उतर पड़े। इस समय हमारे साथ बुरहान-उद्दीनके पुत्र काज़ी उलकुज्ञान जमाल-उद्दीन भी थे। द्वारपर हम सबने भी काज़ी तथा बज़ीर महां-दयकी भाँति बंदना की।

हममंसे प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी श्रपनी नामध्यां नुनार राज-माताके लिए कुछ न कुछ भेंट लाया था। द्वारस्थ मुंशीने हमारी इन भेंटोको लिख लिया। इसके पश्चान् कुछ बालक बाहर आये और इनमेंसे सबसे बड़ा लड़का कुछ कालतक बज़ीर महोदयसे धीरे धीरे कुछ बात कर पुनः प्रासादकी श्रोर चला गया। इसके बाद बजीरके पास दो दास और आये और पुनः महलोंमें चले गये। श्रवतक हम खड़े थे। अब हमको एक दालानमें बैठनेकी श्राज्ञा हुई। इसके पश्चान् भोजन श्राया और फिर बहाँ सुवर्णके लोटे, रकाबी, प्याले, बड़े बड़े पतीलोंकी भाँति बने हुए स्वर्णके मटके तथा प्रड़ोंचियां लाकर रखी गयीं और दस्तरख़्वान बिछा दिये गये। प्रत्येक दस्तरख़्वानपर दो पंकियाँ थीं। प्रत्येक पंकिमें सर्वश्रेष्ठ अतिथिको प्रथम आसन दिया जाता है।

दस्तरस्वानको श्रोर श्रग्रसार हानेके बाद हाजियों तथा नकीवोंके बंदना करने पर हम लोगोंने भी बदना की। सर्वप्रथम शरवत श्राया, शरवत पीनेके पश्चात हाजियोंके 'विस्मिल्लाह' उच्चारण करने पर हमने भोजन प्रारम्भ किया। भोजनके पश्चात् नवींज़ (श्रर्थात् मादक शर्वत) श्राया श्रीर तदुपरान्त पान दिये गये श्रीर हाजियोंके पुनः 'विस्म्लिह' उच्चारण करने ही हम स्वनं पुनः बंदना की।

श्रव हमको श्रन्यत्र ले जाकर 'ज़रे-वक्त' (श्रयीत सुनहरी कामकी मलमल ) को खिलश्रलें प्रशान की गर्या। हमने पुनः महलके द्वारपर श्रा वन्दना की, तथा हाजियोंने 'विस्मिश्लाह' उद्यारण किया। वजीर महाशयके यहाँ ककनेके कारण हम भी कक गये श्रीर इस प्रकारने थोडा ही समय बीता होगा कि महलके भीतरसे पुनः रेशम-कर्ता तथा रुईके विना सिले हुए थान श्राये। इनमें से हममें से प्रत्येकको कुछ कुछ भाग दिया गया।

तदृपरान्त स्वर्ण-निर्मित तीन थालियाँ श्रायों। एकमें शुष्क मेवा था, दूसरोमें गुलाव श्रोर तोसरीमें पान। जिसकें लिए ये चीजें श्राती हैं, यह इस देशकी प्रथाक अनुसार एक हाथमें थाली ले दूसरे हाथसे पृथ्वीका स्पर्श करता है। बज़ीर महोदयने प्रथम थाली श्रपने हाथमें लेकर मुक्कों किस प्रकारका श्राचरण करना चाहिये यह भलीभाँ नि समक्षाया श्रोर वेसा करनेके उपरान्त हम सब उस गृहकी श्रोर चलदिये जो हम।रे ठहरनेके लिए नियत किया गया था।

यह गृह नगरमें पालम दरवाजेंके पास था। यहाँ पहुँचने पर मैंने फ़र्रा, बोरिया, वर्त्तन, खाट, बिछीना इत्यादि सभी आवश्यक चीजें प्रस्तुत पायों। इस देशकी चारपाइयाँ बहुत ही हलकी होती हैं। प्रत्येक पुरुप इनको बड़ी सुगमता-से उठा सकता है। यात्रामें भी प्रत्येक पुरुप चारपाई सदा आपने साथ रखना है। यह काम दासके सुपुर्द रहना है। वही इसको स्थान स्थानपर ले जाता है।

खाटोंके चारों पाये गाजरके श्राकारके (अर्थात् मूलाकृति) होते हैं श्रोर इनमें चार लकड़ियाँ लम्बाई तथा चौड़ाईमें
ठुकी रहती हैं। रेशम या रुईकी रिस्सयोंसे ये बुनी जाती
हैं। ठंडी होनेके कारण शयनके समय इन्हें गीली करनेकी
श्रावश्यकता नहीं होती।

हमारी चारपाईपर रेशमके बने हुए दो गहे, दो तिकये श्रीर एक लिहाफ था। इस देशमें गहीं, तिकयों तथा लिहाफीं-पर कताँ या रुईके बने हुए श्वेत गिलाफ चढ़ानेकी प्रधा है। गिलाफ मैला हो जाने पर धो दिया जाता है श्रीर गहे श्रादिक भीतरसे सुरक्षित रहते हैं।

हमारे यहाँ आते ही प्रथम रात्रिमें ज़रास (अर्थात् आटे वाला) और क्स्माब (मांस वेचनेवाला कसाई) हमारे पास मेजें गये और हमको प्रतिदिन इन दोनों पुरुषोंसे नियत परिमाणमें आटा तथा मांस लेनेका आदेश होगया। इन दोनों पदार्थोंके यथावन परिमाण तो मुक्ते इस समय याद नहीं रहे परन्तु शतना अवश्य कह सकता हूँ कि इस देशमें ये दोनों पदार्थ समान मात्रामें दिये जाते हैं।

उपर्युक्त त्रातिथ्यका प्रक्ष्य राज-माताकी क्रोरसे था। त्रातिथ्यके सम्राट्का वर्णन क्रम्यत्र दिया जायगा।

### ३---राज-भवनमें मवश

इसके पश्चात राजभवनमें जाकर हमने वज़ीरको प्रणाम किया और उन्होंने मुक्तको दो थैलियोंमें दो सहस्र दीनार सर शुस्ती (श्रर्थात् सिर धोनेका उपहार) के लिए देनेके श्रनन्तर एक रेशमी खिलश्रत भी प्रदान की। मेरा इस प्रकार सम्मान कर वज़ीर महोदयने मेरे श्रनुयायियों तथा दास श्रीर भृत्योंके नाम लिख इनका चार श्रेणियोंमें विभक्त किया। प्रथम श्रेणीवालोंको दो-दो सौ दीनार, द्विनीय श्रेणीवालों-को डेढ़-डेढ़ सौ, तृतीय श्रेणीवालोंको सौ-सौ श्रीर चतुर्थ श्रेणीवालोंका पचहत्तर पचहत्तर दिये। मेरे साथ सब मिला-कर कोई चालीस श्रादमी थे श्रीर इन सबको कोई चार सहन्न दीनार मिले होंगे।

इसके पश्चात् सम्राट्की श्रोगसे भोज देनेका श्रावेश होने पर एक हज़ार रतल श्राटा श्रोर इतना ही मांस भेजा गया। श्राटेका एक तृतीयांश तो मैदा था श्रीर शेष बिना छना हुश्रा श्राटा। इसके श्रातिन्क शक्कर, घी तथा फोफिल (सुपारी) भी कई रतल' श्रायी पर इनका ठीक ठीक परिमाण मुक्ते स्मरण नहीं रहा। हाँ तांबृल संख्यामें एक सहस्र श्रवश्य थे।

(१) 'भारतीय रतल' से बतूताका आशय तत्काकीन प्रचलित 'मन' से है। यह आजकलके १५३ सेरके बराबर होता था। परन्तु फरिश्ताकं कथनानुसार यह पाचीन मन आधुनिक १२ सेरके बराबर था। यही लेखक अखाउदीन खिलज़ीके समय एक मन चालीस सेरका और प्राचेक सेर २५ तोलेका बनाता है। परन्तु प्रश्न यह है कि तोलेकी क्या तौल थी ? यह आधुनिक तोलेके ही बराबर या या इससे कुछ न्यूनाबिक ? भारतीय रतल बीस पश्चिमीय तथा पञ्चीस प्रिश्न देशीय रतलके बराबर होता है।

खुदायन्द्रजादहके भोजनके लिए चार सहस्र रतल आटा, इतना ही मांस तथा अन्य श्रावश्यक पदार्थ भेजे गये।

### ४--मेरी पुत्रीका देहावसान ऋौर ऋंतिम संस्कार

यहाँ श्रानेके डेढ़ महीनेके पश्चात् मेरा पुत्रीका प्राणान्त हो गया। इसकी श्रवस्था एक वर्षसे भी कम थी। सूचना पाते ही वज़ीरने पालम दरवाज़ेके वाहर इब्राहीम कुनवीके मठके निकर श्रपने वनताये हुए मठमें इसको गाड़नेकी श्राक्षा दी। उसने इस घटनाकी सूचना सम्राट्कों भी भेजी श्रीर इस पड़ावके दृरीपर हाते हुए भी उसका उत्तर दृसरे ही दिन संध्या समय श्रा गया।

इस देशमे तीसरे दिन प्रातःकाल होते ही मृतककी क्रियर जानेको परिपाटी चनी श्राती है। क्रियर फूल रख चारों श्रोर रेशमी वस्त्र तथा गहे विद्या दिये जाते हैं। फूल प्रत्येक ऋतुमें मिलते हैं। साधारणतया चम्पा, यासमन (माधती), शब्बो (पीला फुल विशेष), रायवेल (श्वेत पुण विशेष) श्रार चमेलीके (श्वेत तथा पीत दानों प्रकारके) पुष्प ही कवोंपर चखेरे जाते हैं। इसके श्रातिरिक्त, कवोंपर नीबू तथा नारिगयोकी फल्युक्त डालियाँ भी धर दी जाती हैं। फल न होने पर शाखाश्रामें विविध प्रकारके मेवे डारेसे वाँध दिये जाते हैं। प्रत्येक पुरुष श्रापनी क्रुरान लाकर यहाँ पाठ करता है। इसके चाद उपस्थित व्यक्तियोंको गुलाव पिलाते है और उनपर गुलाव ही छिड़कते है। फिर पान देकर सबको विदा कर देते है।

तीसरे दिन प्रातः काल होते ही मैं भी परिपाशिके अनु-गर समस्त पदार्थ यथाशक्ति एकत्र कर बाहर निकला ही ग कि मुक्ते यह सुचना मिली कि वज़ीरने कुब्रपर स्वयं सब दार्थ एकत्र कर डेरा लगवा दिया है। वहाँ जाकर जो देखा ां सिन्ध् प्रान्तमें हमारी श्रभ्यर्थना करनेवाले हाजिब शम्स-उद्दीन फोशिन्जी श्रीर काज़ी निजाम-उद्दीन करवानी तथा ागरके समस्त गण्यमान्य पुरुष वहाँ उपस्थित थे। यह मद्र पुरुष मेरे स्रानेसे प्रथम ही वहाँ पहुँच कर कुरानका पाठ कर रहे थे श्रीर हाजिब इनके संमुख खड़ा था। मैं भी अपने साथियों सहित कब्रपर जा बैठा। पाटके अनंतर कारियोंने ( श्रर्थान् कुरानका शुद्ध स्वरसे पाठ करनेवालोंने ) बड़े सुन्दर, शब्दोंमें कलाम श्रह्माह (कुरान ) का पाठ किया। तरपश्चात् काज़ीने खड़ा हो एक मरसिया (अर्थान शेक्सर्या कविता जो मृत्युके अवसर पर पढ़ी जाती हैं ) पढ़ा श्रीर सम्राटकी वंदना की। सम्राटका नाम श्राने ही समस्त उपस्थित जनता खड़ी हो उसी प्रकारसे बंदना कर फिर बैठ गयी। श्रेनमें काजीने दुआ माँगी ( अर्थात प्रार्थना की ) श्रीर हाजिय तथा उसके साथियोंने गुलाबके शारी ले लोगोंवर छिड़का श्रीर मिसरीका शर्वत पिला तांबल वांटे।

श्रव मुक्तको तथा मेरे माथियोंको न्यारह जिलश्चर्ते सम्राटकी श्रोरसे प्रदान की गयी श्रोर हाजिय घोड़ेपर सवार हो राजभवनकी श्लोर चल दिया। हम भी उसके साथ साथ वहाँ गये श्लीर राजसिंहासनके निकट जा परिपाटीके श्रनुसार बंदना की।

इसके पश्चात् जब में निवासस्थानपर श्राया तो मालृम हुन्ना कि दिन भरका सारा भोजन राज-माताके भवनसे श्राया हुआ धरा है। यह भोजन सबने किया। दोन-दुखियोंको भी खूब बाँटा गया श्रीर फिर भी बहुतसी रोटियाँ, हलुश्रा, चीनी, मिसरी इत्यादि चीजें यच रहीं श्रीर कई दिनों तक पड़ी रहीं। यह सब सम्राटकी श्राज्ञासे किया गया था।

कुछ दिन पश्चात मखदमे-जहाँ अर्थात राजमाताके घरसे डोला श्राया । इस देशकी ख़ियाँ श्रीर कभी कभी पुरुष भी इस सवारीम बैठते हैं। यह श्राकारमं रेशम श्रधवा रुई (सृत ) की डारी द्वारा वनी हुई चारपाईके सहश होता है। इसके ऊपर एक लकडी होती है जो ठोस वाँसको टेढ़ा कर बनायी जाती है। चारपाई इस लकड़ीमें लटकती रहती है। श्रीर इस बाँसको चार चार पुरुष क्रमसे इस प्रकार उठाते हैं कि जब श्राधे पुरुष भार-बहुन करते हैं तो उस समय शेष श्राधे खाली रहते हैं। जो कार्य मिश्र देशमें गदहोंसे लिया जाता है वही भारतमें डोलियों द्वारा संपादित होता है। बहुतसे पुरुषोंका निर्वाह इसी व्यवसायपर निर्भर है। वैसे ता डोलियाँ दासों द्वारा बहन की जाती है परन्तु दास न होने पर किरायेपर बहुतसे पुरुष नगरमें राजभवन तथा श्रमीरोंके द्वारके पास श्रीर बाजार इत्यादिमें मिल जाते हैं। इन लोगोंकी जीविका इसी कार्य द्वारा चलती है। कोई भी व्यक्ति इनको किरायेपर डोलियाँ उठवानेके लिए ले जा सकता है। जिन डोलियोंमें ब्रियाँ बैठनी है उनपर रेशमी पर्दे पड़े रहते हैं।

राजमाताके डोलेपर भी रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। श्रपनी मृतक पुत्रीकी माताको इसमें बिठा और उपहारस्वक्रप एक तुर्की दासी साथ कर मैंने डोला पुनः राजभवनकी ओर भेज दिया। रात्रिभर श्रपने पास रख राजमाताने मेरी दासी स्त्रीको अगले दिन एक सहस्र मुद्रा, स्त्र्यके जड़ाऊ कड़े, स्त्र्यहार, रदौज़ी कताँका कुर्त्ता और सुनहरी कामदार रेशमकी ख़िल त तथा अन्य कई प्रकारके सूर्ता वस्त्रोंके थान देकर बिदा किया। भारके दूत मेरे रत्ती रत्ती बृत्तान्तकी स्वना सम्राट्को देते इते थे। इस कारण, अपनी प्रतिष्ठा अनुष्ण बनाय रजनेके तप, मैंने ये वस्तुएँ अपने मित्रों तथा भ्रष्टणदानाओंको देखालीं।

सम्राट्ने श्रव मुक्तको पाँच सहस्र दीनारकी वार्षिक गयके कुछ गाँव जागीरमें दिये जानेका श्रादेश दिया। मम्राट्की श्राहानुसार वज़ीर श्रीर उद्य न्यायाधिकारियोंने मेरे लिए वावली, बसी, श्रीर बालड़ा नामक गाँबका श्रार्थ भाग स कार्यके लिए नियत किया। ये सभी श्राम दिक्कीसे सीलह होसकी दुरीपर हिन्द-पत की 'सदी' में निथत थे! सी ग्रामोंके समृहको इस देशमें सदी कहते हैं। प्रत्येक सदीपर रक ''चोतरी' (चोधगी) होता है। कोई बड़ा हिन्दू इस रदपर नियत किया जाता है। इसके श्रितिरक्त कर संग्रहके लिए 'मृतसरिफ' में। नियत किया जाता है।

इसी समय बहुतसी हिन्दु क्षियाँ भी लुटमें आयी थीं। वज़ीरने इनमेंसे दल टासियाँ मेरे पास मेज दीं। मैन इनमेंसे एक दासी लानेवाले पुरुषको देना चाहा परन्तु उसने

- (१) हिद्यत—सम्भव हैं, आधुनिक सोनपत या सम्पतको हा बत्ताने 'हिंदपत' छिल दिया हो । 'व।वला' नामक उक्त गाँव भी सोन-पत-दिलीको सदकपर दिलीसे ५-६ म!ककी दूरीपर है। बादला नामक गाँव भी इसीके पास है। बत्ताने इसको 'बालड़ा' किसा है।
- (२) दासी—उस समय साधारण दासीका मूल्य आठ टंक-से अधिक न था और पत्नी बनाने योग्य दासी १५ टंकको मिस्सी थी। मसालिक उस्त अवसारके सेखकका, जो बत्नाका समसामयिक था, कथन है कि इन दासियोंमेंसे किसी एक सुंदर दासीके साथ विवाह कर-

लेना स्वीकार न किया ! तीन छोटी छोटी दासियाँ तो मेरे साधियोंने ले लीं शोर शेषका हाल मुभे माल्म नहीं ।

गन्दी तथा सभ्यतासे श्रनभित्र होनेके कारण इस देशमें लृटकी दानियाँ खुब सस्ती मिलती है। जब शिक्तित दासियाँ ही सस्ती मिल जाती हैं तो फिर कोई व्यक्ति ऐसी दासियों को क्यों मोल ले ?

सारं देशमें हिन्दृ श्रीर मुसलमान मिले हुए रहने पर भी
मुसलमान हिन्दुश्रीपर गालिव है। बहुतसे हिन्दुश्रीने दुर्गम
पर्वती तथा अगम्य वनीका आश्रय ले रखा है। बाँस इस
देशमें खूब लम्बा होता है श्रीर इसकी शाखा-प्रशाखाएँ भी
इतनी होती हैं कि श्रीक्षका भी इतपर कुछ प्रभाव नहीं होता।
ऐसे ही बाँसके गम्भीर बनोंमें जाकर हिन्दुश्रीने श्राश्रय लिया
है। बाँसकी बाद दुर्ग-प्राचीरोंका मा काम देती है। इसके
भीतर इनके ढोर रहते है श्रीर खेती श्रादिका भी काम होता
है। वर्षा ऋतुका जल भी पर्याप्त राशिमें सदा प्रस्तुत रहता
है। उपयुक्त श्रस्तों द्वारा इन बाँसीका विना काटे कोई ब्यक्ति
इनपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता।

## ५-सम्राट्के आगमनसे पथमकी ईदका वर्णन

जब ईद-उल-फ़ितर ( श्रर्थात् रमज़ानके पश्चात्की ईद ) तक भी सम्राट् राजधानीमें लोट कर न श्राया तो ईदके दिन ख़तीय हम्पावस्न पहिन, हाथीपर सवार हो, नगरमें निकला। हाथोकी पीठपर चोकीके समान कोई चोज़ रख चारों कोनों-पर चार अंडे लगाये गये थे।

नेकी प्रथा भी उस समय थी। बन्ताने भी ऐसी दासिकोंसे अनेक विवाह समय समयपर किये थे। ख़तीबके आगे आगे हाथियोंपर सवार मोश्रिज्जिन तक-वीर पढ़ते जाते थे। इनके श्रितिरिक्त नगरके काज़ी और मौलवी मी जनसके साथ सवारियोंपर चडे ईदगाहकी राहमें सदका (दान) बाँटने चले जाते थे।

ईद्गाहपर रुईके कपड़ेके सायबान (शामियाना) के नीचे फर्श लगा हुआ था। सब लोगोंके एकन्न हो जाने पर स्तोबने नमान पड़ाकर खुतबा पढ़ा (अर्थात् धर्मीपदेश दिया)। तदुपरान्त और लाग तो अपने अपने घरोंकी और चले गये परन्तु हम राज-पासादमें गये। वहाँ सब परदेशियों तथा अमीगीका सम्राद्धकी आंग्से भाज देनेके उपरान्त कही हमको अपने घर आनेका अबकाश मिला।

### ६-सम्राट्का स्वागत

शब्बाल नामक मासकी चतुर्थ निधिको सम्राट्ने राज्ञ-धानीस सान मीलकी दृरीपर तलपत नामक भवनमे विश्वाम किया। समाचार पाते ही बज़ीरकी श्राक्षानुसार हम लोग सम्राट्की श्रभ्पर्थनाके लिए चल पड़े। सम्राट्की भेंटके लिए, ऊँट, घोड़े, खुरासान देशके मेबे, तलवार, मिसरी और तुर्की दुम्बे प्रत्येकके पास प्रस्तुत थे।

राजप्रासादके द्वारपर श्रागन्तुक सर्वप्रथम एकत्र हुए श्रीर नत्पश्चात् क्रमानुसार भीतर प्रवेश करने पर प्रत्येककां कताँकी कामदार खिलश्चत मिली।

श्रव मेरे प्रवेश करनेकी बारी श्रायी। मैंने सम्राट्को कुर्सीपर बेंडे हुए पाया। देखने पर पहले तो मुक्ते वह हाजिब सा प्रतीत हुआ, परंतु उसके निकट ही अपने परिचित मिलक उल नुदमा नासिर उद्दीन काफ़ी हरवीको खड़ा देख संदेह

दूर होगया और में तुरंत समभ गया कि भारत-सम्राट्यही हैं। हाजिबके बंदना करने पर मैंने भी ठोक उसी प्रकार सम्राट्-की बंदना की श्रीर सम्राटके चचाकं पुत्र फीरोज़ने, जो श्रमीर ( अर्थान् प्रयान ) हाजिय था, मेरी अभ्यर्थना की । इसपर मैंने सन्नार्को पुनः बंदना की। तदुपरान्त मलिक उल-नुद्माके 'बिस्मिल्लाह मौलाना वदर उद्दीन' उच्चारण करने पर मै सञ्जादके निकट चला गया । (भारतवर्षमें मुभको लोग बद्र-उद्दीन कहा करते थे। इस देशमें प्रत्येक श्ररय देशीय पंडितको मीलाना कहनेको प्रथा है। इसी कारण नामिर उद्दीनने मुक्ते मौलाना बदर उद्दीन कहकर पुकारा।) सम्राट्ने मुक्तस हाथ मिलाया श्रीर तद्वपरांत मेरा हाथ श्रपने हाथमें ले श्रत्य-न्त कामल स्वरसं फ़ारसो भाषामें मुकसे कहा कि तुम्हारा श्राना शुभ हो, चिन प्रसन्न रखो, तुमपर मेरी सदा कृपा बनी रहेगी। दान भी मैं तुमका इतना ऋधिक दूंगा कि उसका वर्णन मात्र सुनकर तुम्हारे देशभाई तुम्हारे पास आ एकत्र हो जायँगे। इसके उपरांत देशके सबंधर्मे प्रश्न करने पर मैंने जब श्रपना देश पश्चिममें बतायाता उन्होंने मुक्तसे पूछा कि क्या तुम श्रमीर उल मोमनीन'के देशमें रहते हा? मैने इसके उत्तरमें 'हाँ कहा। सम्राद्के प्रत्येक वाक्यपर मैं उसका हस्त-चुम्बन करता था। सब भिलाकर मैंने उस समय सात बार हस्त-सुम्बन किया होगा। इसके पश्चात् मुक्तको खिलग्रत दी गयी श्रीर में वहाँसे लोटा ।

श्रव समस्त नवागन्तुकोंके लिए दस्तर्श्वान विद्वाया गया। प्रसिद्ध काज़ी उलकुण्ज़ात सदरेजहाँ नाग्निरउदीन

<sup>(</sup>१) अमीर उछ-भीमनीनका देश -इससे 'मोराका' का तात्पर्ख है।

<sup>(</sup>२) सहरे-बहाँ और काज़ी-उलकुज़्ज़ात, इन दोनों पदींपर एक हो

ख्वारज़मीं, काज़ी उल कुज़ात सदरे जहाँ कमाल उद्दीन गज़-नवी, श्रीर इमाद-उल मुल्क बा़्शी तथा जलाल उद्दीन केजी श्रादि श्रम्य बहुतसे हाजिय श्रीर श्रमीर उस समय हमारी सेवामें वहाँ उपस्थित थे। दम्तराख़्यानपर तिरिमज़िक काज़ी खुदावन्दज़ादह काज़ी कथाम-उद्दीनके चचाके पुत्र, खुदा बन्दजादह ग़यास उद्दीन भी उपस्थित थे। सम्राट इनका बहुत श्रादर श्रीर सम्मानकी दृष्टिसे देखता था; यहाँ तक कि वह उन्हें भाई कह कर पुकारा करता था। यह महाशय श्रपने देशसे कई बार सम्राटक पास श्राये थे।

उस दिन परदेशियों में भे निम्न लिखिन व्यक्तियों को खिलश्रात दी गयी। प्रथम तो खुदावन्द्जादह क्याम-उद्दीन श्रीर
उनके भ्राता ज़िया-उद्दीन, इमाद-उद्दीन श्रीर बुरहान-उद्दीनने
खिल्लाश्रत पायी। तदुपरांत उनके भांजे श्रमीर बख्न विन स्व्यद्
ताज-उद्दीनका भी इसी प्रकार सम्मान किया गया। इनके
दादा बजीह उद्दीन खुरासान देशके बज़ीर थे श्रीर मामा
श्रला-उद्दीन भारतमें श्रमीर तथा बज़ीर थे। फालकिया
नामक उयोतिषविद्यालय स्थापित करनेवाले ईराक देशके उप
मंत्रीके पुत्र हैबत-उज्जा इन्तुल-फ़लकीको भी खिलश्रत मिली।
व्यक्तिका नियुक्ति की जाता थी। इस प्राधिकारीको सदरअस्मुद्र भी
कहते थे। समस्त बीवानीके प्राधिकारी इनकी अधीनलामें काम करते
थे। मसालक उल-अबसारके अनुसार तत्कालीन प्राधिकारी काज़ी
कमाल उद्दीन, सदरे जहाँकी जागीरकी साठ इज़ार टंक बार्षिक
भाष थी।

इसी प्रकार संत, साधुओं (फ़र्कारों) के सर्वोच पदाधिकारीको दीख उल-इसलाम कहते थे। इनको भी सदरे-जहाँ के बरावर ही वार्षिक भावकी जागीर दी जाती थी।

٠..

सम्राट् नेशिंग्वाँके मुसाहिब बहराम चोवीके वंशज श्रीर लाल (चुन्नी रत्नविशेष) तथा लाजवर्द श्रादि रत्नोंके उत्पादक बदखशाँ प्रदेशकी पर्वतमालाश्रोंके निवासी मलिक कराम तथा समरकृतः निवासी श्रमीर मुवारक, श्रग्नवगा तुरकी, मिलकृ ज़ादह तिगमिज़ी श्रीर सम्राट्के लिए भेंट लानेवाले शहाब उद्दीन गाज़रीनी नामक व्यापारीको भी (जिसकी सब सम्पत्ति राहमें ही लुट गयी थी) सम्राट्ने ख़िलश्रत प्रदान की।

### ७—सम्राट्का राजधानी-प्रवेश

श्रगले दिन सम्राट्ने हममें से प्रत्येकको श्रपने निजी घोड़ोंमें से, सोने चाँदीके कामवाली ज़ीन तथा लगाम सहित, एक एक घोडा प्रदान किया।

राज्ञशानीमें प्रवेश करते समय सम्राट् श्रश्वाहरू था श्रीर हम सब श्रपने श्रपने घोड़ोंपर सवार हो सदरे जहाँ के साथ उससे श्रागे श्रागे चलते थे। सम्राट्की सवारीके श्रागे श्रागे सोलह सुसज्जित हाथियोंपर निशान फहरा रहे थे। सम्राट् तथा हाथियोंके ऊपर जड़ाऊ तथा सादे सुवर्णके छत्र सुशोभित हो रहे थे, श्रीर उसके संमुख रत्न-जटित जीनपोश उठाय लिये जाते थे।

किसी किसी हाथीपर छोटी छोटी मंजनीके भी रखी हुई थी। सन्नाट्के नगरमें प्रवेश करते हो इन मंजनीक़ोंमें दिरहम तथा दीनार भर भर कर फेंके जाने लगे श्रोर सम्राट्-के श्रागे श्रागे चलनेवाले सहस्रों सेनिक तथा जनसाधारण इनको उठाने लगे। राज-प्रासादनक इसी प्रकार न्योद्धावर होती रही। राहमें स्थान स्थानपर रेशमी वस्त्राच्छादित काटके बुजींपर गानेवाली स्त्रियाँ वैठी हुई थीं। परन्तु इन बातोंका विस्तृत वर्णन में पहले ही कर चुका हूँ, श्रतएव यहाँ दुहराने-की श्रावश्यकता नहीं।

### ८--राजदरबारमें उपस्थिति

अगला दिन शुक्रवार था। भीतर प्रवेश करनेकी आहा न आनेके कारण हम सब राज-प्रास्तदके दीवान्लानेके द्वारसे प्रवेश कर तृतीय द्वारकी सहनचियों (तिदरियों) में जाकर वैठ गये। इतनेमें शम्स-उद्दीन नामक हाजिबने यह कह कर कि इन सबको भीतर प्रवेश करनेकी आहा है, मुतसिद्योंको हमारे नाम लिखनेकी आहा दी और हममें से प्रत्येकके अनुगामियोंको संख्या भी, जो उसके साथ भीतर प्रवेश कर सकते थे, नियत कर दी गयी। मुक्तको केवल आठ पुरुषोंका अपने साथ भीतर ले जानेका आदेश हुआ।

हम सवने अपने अपने अनुगामियों सहित भीतर प्रवेश हो किया था कि दीनारोंकी थैलियाँ तथा तराज् आ गये और काज़ी-उल-कुज़ात तथा मुतमहीगण प्रत्येक परदेशीको झार-पर बुला बुला कर नियत भाग देने लगे। इस बाँटमें मुक्तं पाँच सहस्र दीनार मिले और सब मिला कर कोई एक लाख रुपया बाँटा गया। राजमाताने यह धन अपने पुत्रकं राज-धानीमें सकुशल लोट आनेके उपलब्यमें सदके (दान) के लिए निकाला था। इस दिन हम लोट गये।

इसके पश्चात् सम्राट्ने हमको कई बार बुला कर श्रपने दस्तरख्वानपर मोजन कराया श्रीर बड़े मृदुल स्वरसे हमारा वृत्तांत पूछा। एक दिन तो सम्राट्ने हमसे यह कहा कि तुमने जो मेरे देशमें श्रानेकी रूपा की श्रीर कप्ट सहे, उनके प्रती-कारमें में तुमको क्या दे सकता हूँ। तुममेंसे वयोवृद्ध पुरुषों- को मैं पितातुल्य, समवयस्कोंको भ्रात्वन् तथा छोटोंको पुत्रवन् मानता हूँ। इस नगरको समता करनेवाला इस देशमें कोई श्रन्य नगर नहीं है। तुम इसको श्रपनी ही मिल कियत समसो। सम्राटक ऐसे वचन सुन हमने उसको धन्यवाद दिया श्रीर उसके निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना भी की। इसके पश्चान् हम लागोंका पद तथा वेतन नियत किया गया। मेरा वेतन बारह हज़ार दीनार वार्षिक नियत कर, मेरी तीन गाँवोंकी पहली जागीरमें जारह श्रीर मिलकपुर नामक दो गाँव श्रीर मिला दियं गये।

पक दिन खुदावन्द्रज़ादह गयासउद्दीन श्रौर सिंधु-प्रदेश-के हाकिम कृत्व-उल मुल्कने श्राकर हमसे कहा कि श्रवन्दे श्रालम् (सम्राट्) चाहते हैं कि योग्यता तथा रुचिके श्रवु-सार तुम लोगोंका कोई भी कार्य दिया जा सकता है। वज़ीर, शिक्तक, मुन्शी (लेखक), श्रमीर या शेख, जो पद चाहों ले सकते हो। हम लोगोंका विचार तो पारितोषिक ले श्रपने श्रपन घरोंको लौटनेका था, श्रतप्त्र यह बात सुन पहले तो हम सब चुप हो रहे। परन्तु उपर्युक्त श्रमीरबाह्म बिन सम्पद ताज उद्दीनने श्रन्तमें यह कह ही डाला कि मेरे पूर्वज तो बज़ोर थे श्रौर में लंखक हूँ। इन दो कार्योंके श्रातिरक्त में किसी श्रन्य कार्यका सम्पादन नहीं कर सकता। हैवत-उल्लाफलकीने भी कुछ ऐसा ही कहा। खुदावन्द्रज़ादहने श्रव मेरी श्रोर देख कर श्रदबी भाषामें पूज़ा कि कहिये 'सैट्यदना'' (श्रथीत् हे सच्यद) श्राप क्या कहते हैं? (सम्राट्के श्रग्व देश-वासियोंको सम्मानार्थ सच्यद कह कर पुकारनेके कारण,

१ मिछकपुर नामक गाँव कुतुबके पश्चिम दो-तीन मं लकी दूरीपर पहादीकी दूसरी तरफ बसा हुआ है। इस देशमें सभी श्ररबोंको सच्यद ही कहकर सम्बोधन करनेकी प्रथा है)।

मैंने कहा कि लेखक हाना या मंत्रित्व करना मेरा कार्य नहीं है, हमारे यहाँ ता बाय दादाके समयसे काज़ी और शैल ही होते आये हैं। रही अमीरा अथवा सेनामें उच्च पदकी बात। उसके सम्बन्धमें तो आप भी भलीभांति जानते ही हैं कि अरव देशीय तलवारके कारण ही सभी बाह्य देशींने मुसलमान धर्मकी दीज्ञा ली है। तात्पर्थ्य यह कि सैनिक हो खड्गप्रहार करना तो हमारो घुट्टीमें सम्मिलित हैं। सम्राट् उस समय सहस्र-स्तम्भ नामक भवनमें भाजन कर रहा था। मेरा उत्तर सुन कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और हम सबको बुला भेजा। सम्नाट्के साथ भोजन कर हम पुनः प्रासादसे बाहर आ बैठ गये। फोड़ा निकल आनेसे बठनेमें असमर्थ होनेके कारण केवल में अपने घर चला आया।

तदनन्तर पुनः प्रासादमें उपस्थित हानेका सम्राटका आदेश होते ही मेरे सब साथी भीतर गये और मेरी अनुपिषितिकी समा चाही। इसके पश्चान् अन्नकी नमाज़ पढ़ कर मैं भी पुनः दीवानखानेमें जा बंठा, आर वहीं मैंने मगरिब (अर्थान् स्यांस्तके पश्चान्) की नमाज़ नथा इशा (अर्थान् चार घड़ी रात बीतनेके पश्चान्) की नमाज़ पढ़ी। इननेमें एक और हाजिबने बाहर आ हमसे कहा कि सम्राट तुमको याद करने हैं। यह सुन सबसे प्रथम, अपने अन्य भ्राताओं में सबसे बडे होनेके कारण, खुदाबन्दज़ादह ज़िया-उद्दीन प्रामादके भीतर गये और सम्राट्ने उसी समय उनको मीरदाद (अर्थान् प्रधानन्यायाधीश) के पद्यर प्रतिष्ठित कर दिया। यह पद केवल कुलीन व्यक्तियोंको ही दिया जाता है। यह पदाधिकारी

( नित्य-प्रति ) काजी महोदयके साथ न्यायासनपर बैठ, किसी उच्च कुलोत्पन्न श्रमीरके विरुद्ध श्रारोप होने पर उसे काज़ीके समज्ञ उपस्थित करता है । इस पदपर पचास सहस्र वार्षिक वेतन नियत है श्रीर इतनी हो वार्षिक श्रायकी जागीर इस पदाधिकारीको दी जाती है।

परंतु सम्राट्ने खुदावन्दज़ादहको उसी समय पचास सहस्र दीनार दिये जानेका आदेश दिया और 'शेर-सूरत' नामक सानेके तार युक्त रेशमी खिलअत भी उनको उसी समय पहिरायी गयी। (पीठ तथा वक्तःस्थलपर सिंहकी आकृति बनी होनेकं कारण इस खिलअतको उक्त नाम दिया गया है, खिल-अतमें सुवर्णका कितना परिमाण है, यह बात भी उसमें लगे हुए पर्चेसे विदित हो जाती है।) इसके अतिरिक्त 'प्रथम श्रेणी' का एक अश्व भी उनको प्रदान किया गया।

श्रश्वोंकी इस दंशमें चार श्रेणियाँ हैं श्रीर मिश्र देशकी ही भांति इनपर जीन रखी जाती है। केवल लगामोंके कुछ भागमें चाँदी लगी होती है परन्तु उसपर सोनेका मुलम्मा कर देते हैं।

इसके पश्चात् श्रमीरवस्त भीतर गये। इनको वज़ीरके साथ मसनदपर वंड दीवान उपाधिधारी पुरुषोंके हिसाब किताब देखनेका भार दिया गया। इनको चालीस सहस्र दीनार वार्षिक दिये जानेका श्रादेश हुआ और इसी आयकी भूसम्पत्ति (जागीर) इनके न(म कर दी गयी। इसके श्रतिरिक्त चालीस सहस्र दीनार तथा उपर्युक्त प्रकारका घोड़ा और खिलश्रत भी उसी समय दे इनको 'श्रशरफ उल मुल्क' की उपाधि प्रदान की गयी।

तदनंतर हैवत-उल्ला फ़लकी भीतर गये । चौबीस सहस्र

दीनार इनका वार्षिक वेतन कर दिया गया और इतनी ही वार्षिक आयकी जागीर दे, इनको सम्राद्ने रस्त्वहार अर्थात हाजिवजल अरसालके पदपर प्रतिष्ठित किया। बहाउल-मुल्ककी उपाधिसे विभूषित कर इनको भी चौबीस सहस्र दीनार उसी समय दिये गये।

श्रव मेरी वारी श्रायी। प्रासादके भीतर जा मैंने दे वा कि सम्राद्य तकतका तिकया लगाये राजभवनकी छतपर बैठा हुआ है। वजीर क्वाजा उसके सामने बैठा था श्रोर श्रमींग कबूला पीछेकी तरफ खड़ा था। मेरे सलाम करते ही मिलके कवीरने कहा कि वंदना करा, क्योंकि श्रखवन्दे श्रालम (संसारके प्रमु) ने तुमको राजधानी श्रथांत् दिल्लीका काजी नियत किया है। बारह सहस्र रुपया वार्षिक तुमको वेतनमें मिलेगा श्रीर इतनी ही वार्षिक श्रायकी जागींग तुमको प्रदान की जायगीं। इसके श्रितिरक्त कल तुमको बारह सहस्र दीनार राजकोषसे दिये जाने तथा जीन लगाम सहित श्रुण्य श्रीर 'महरावीं' खिलश्रत प्रदान करनेका भी सम्राद्ने श्रादेश किया है। पीठ तथा बन्नः स्थलपर वृत्ताकार चिन्ह बना होनेके कारण इसको मिहराबी खिलश्रत कहते हैं।)

मेरे बंदना करते ही जब 'कबीर' मेरा हाथ पकड़ कर सम्राट्के सामने ले गये, तो उसने कहा कि दिक्षीके काज़ी-का पद कोई ऐसा बंसा पद नहीं हैं। हम इसकी बड़ा महत्व देते हैं। में फारसी भाषा समभ ता लेता था पर बोल न सकता था और सम्राट् श्ररवी भाषा नहीं बोल सकता था परन्तु समभ लेता था। मैंने उत्तर दिया—"मौलाना महोदय, मैं तो इमाम मालिकका धर्म पालन करता हुँ (यह सुन्नी धर्मकी एक शाखा है) और समस्त नागरिक हनफ़ी सुन्नियोंकी डिनीय शाखावलंबी हैं श्रीर इसके श्रितिरक्त में यहाँकी भाषासे भी अनिभन्न हूँ। इसपर सम्राट्ने अपने श्रीमुखसे पुन कहा कि बहा उद्दीन मुलतानी तथा कमाल-उद्दीन विजनौरीको हमने (इसी कारण तेरी श्रधीनतामें कार्य करनेको नियत कर दिया है। ये दोनों तेरे ही परामर्शसे कार्य सम्पादन करेंगे श्रीर समस्त दस्तावेजोपर तेरी ही मुहर होगी। में नुभको पुत्रवन् समभता हूँ। मैंने कहा "श्रीमान मुभे श्रपना सेवक तथा दास समभें '।

सम्राट्ने फिर श्ररबी भाषामें 'श्रत्ता सच्यदना मखद्मना' (तुम सैयद और हमारे संरक्षक हो) कह कर शफ उल-मुल्कको श्रादेश कर कहा कि यह पुरुष खुब व्यय करनेवाला है, इतना वेतन इसके लिए पर्याप्त न होगा, इसलिये यदि यह साधुग्रीकी दशापर भी विचार करनेके लिए समय दे सके तो मेरी इच्छा एक मठका कार्य भी इसीको देने की है। यह समभ कर कि शर्फ उल-मुल्क भली भौति श्ररवो भाषामें वात-चोत कर सकता है, सम्राट्ने उसीसे यह बात मुक्तकां सम-भानेको कहा। बास्तवमें यह श्रमीर इस भाषामें बात करनेमें नितांत श्रममर्थ था। सम्राट्ने यह बात जानने पर फारसी भाषामें उससे कहा 'बिरो यकजावे खुसपी व श्रां हिकायत बर श्रो विगोई व तक्हीम कुनी, ना फरदा इन्शा श्रह्माह पेशे मन वियाई व जवाबी ऋो विगोई' श्रर्थात् जाश्रो, रात्रिको एक ही स्थानपर जाकर शयन करो श्रीर इसको सब बाते समभा दो। कल इंशा अलाह (ईश्वरकी इच्छा हो तो ) मेरे पास ब्राकर सब समाचार कहना कि यह क्या उत्तर देता है।

जब हम राज-श्रमादमें लौटे तो गत्रिका तृनोयांश बीत चुका था श्रीर नोवत भी वज चुकी थी। नौवत वजनेके पश्चान् कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, इस कारण् हमने बज़ीरक आगमनकी प्रतीत्ता की और उसीके साथ बाहर आये। नगर डार बंद हो जानेके कारण् यह रात्रि हमने सराप्र खाँ की गलीमें, ईराक निवासी सब्यद अबुल हसन इवादीके ही घर रहकर व्यतीत की। यह व्यक्ति सम्राट्की ही संपत्तिसे व्यापार करता था, और उसके लिए ईराक नथा खुरासान दंशसे अस्त्र तथा अन्य पदार्थ लाया करता था।

दूसरे दिन धन, घोड़े श्रीर जिलश्रत मिलने पर हम इस देशकी परिपार्टीके श्रनुसार ज़िलश्रत कथीपर रख पूर्व कमानुसार पुनः सम्राटकी सेवामें उपस्थित हुए। तत्पश्चात् श्रश्चोंके सुमीपर वस्त्र डाल चुम्बन कर हम स्वयं उनको लगाम द्वारा एकड़ राज भवनके द्वारपर ले गयं श्रीर वहाँ उनपर श्राह्द हा श्रपने श्रपने घर लीटे।

सम्राटने मेरे अनुयायियों को भी दो सहस्त्र दीनार तथा दस खिलअने प्रदान की । सभी आगन्तुकों के अनुयायियों को उपहार दिये गये हो सो बात न थी । मेरे अनुयायी रंगस्पर्में अच्छे थे और बखादि भी स्वच्छ पहिरे हुए थे, इसीसे उन्हें देख प्रसन्न हो सम्राटने उनको सब कुछ दिया। सम्राटकी बंदना करने पर उसने उनको भी धन्यवाद दिया।

# ६--सम्राट्का द्वितीय दान

काज़ी नियत होनेके बहुत दिवस बीत जाने पर में एक बार दीवानखानेके चौकमें पेड़के नीचे तिरमिज़ निवासी धर्मोपदे-शक मौलाना नासिर उद्दीनके साथ बटा हुआ था कि मौलाना को भीतरसे बुलावा आया। वहाँ जानेपर सम्राट्ने उनको खिलस्रत और मुकाजटित ईश्वरवाक्य (अर्थात् कुरान) हुए। कर प्रदान किया। इतनेमें एक हाजिब दौड़ा हुआ मेरे पास आय और कहने लगा कि सम्राटने आपके लिए भी बारह सहस्र दीनारका पारिताषिक देनेकी आज्ञा दी है। यदि आप मुभको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करें तो मैं 'छोटी-चिट्ठी' अभी ला सकता हूँ। हाजिब तो सत्य ही कह रहा था परन्तु मैंने यही समभा कि यह छल कपट द्वारा मुभने कुछ पेंठा चाहता है। फिर भी मेरे एक मित्रने उसको 'पत्र' लाने पर दो दीनार देनेकी प्रतिज्ञा की: बस फिर क्या था, बह जाकर तुरन्त ही 'छोटी-चिट्ठी' ले आया।

इस चिट्ठीमें यह लिखा रहता है कि अख़बन्दे-ब्रालमकी आशा है कि ब्रमुक पुरुषको ब्रमुक हाजियके पहिचाननेपर अनंत कोपसे इतने परिमाण्प्री धनराण्ठि दे दो।

इस चिट्ठीयर सर्वप्रथम उस पुरुषके हम्ताज्ञर होते हैं जिसके पहिचानने पर रुपया मिलता है। तत्पश्चात् तीन श्रमीरों श्रथंत् सम्राट्के श्राचार्य 'लाने श्राज्ञम कतत्र खां, खरीतेदार (सम्राट्का कलमदान रखनेवाला) श्रोर दवादार (सम्राट्की दवात रखनेवाला) श्रमीर नक्त्वा के हम्ताज्ञर होते हैं। इतने हस्ताज्ञर हो जाने पर यह चिट्ठी मंत्रिविभागके दीवानके पास जाती हैं। वहाँ मुत्सही इसकी प्रतिलिपि ले लेते हैं श्रीर तत्पश्चात् दीवान श्रशराफ्में श्रीर फिर दीवान उल नजरमें इसको प्रतिलिपि हो जाने पर, वज़ीर काषाध्यक्तको प्रन देनेका श्राज्ञापत्र लिखता है। काषाध्यक्त उसको श्रपनी पुस्तकमें लिख प्रत्येक दिनके श्राज्ञापत्रीका चिट्ठा वना सम्राट्की सेवामें भंजता है।

तुरन्त दान देनेकी सम्राह्की आज्ञा होनेपर रुपया मिलने में कुछ भी देर नहीं लगती, उसी समय धन मिल जाता है। परंतु यह श्राक्षा होने पर कि विलंबसे भी कोई हानि न होगी, रुपया तो मिल जाता है परंतु बहुत बिलंबसे। उदाहरणार्थ, मुक्तको ही यह पारितोषिक श्रन्यत्र वर्णित दानके साथ कोई इः मास पश्चात् मिला।

भारतवर्षकी ऐसी परिपाटी है कि दानका दशमां हर राज कोवमें ही काट कर शेव रुपया लोगोंको मिलता है, यथा एक लाखकी आज्ञा होने पर नव्बं हज़ार और दश सहस्रकी आज्ञा होने पर केवल नौ सहस्र ही मिलते हैं।

### १०---महाजनोंका तकाज़ा श्रीर सम्राट् द्वारा ऋरापरिशोधका त्रादेश

में ऊएर ही यह लिख चुका है कि मेरा समस्त मार्गव्यय, सम्राट्की भेंटका मृल्य और तथ्यक्षात जा कुछ भी खर्च हुआ वह सब मैंन व्यापारियोंसे ऋण लेकर किया। जब इन लोगोंके स्वदेश जानेका समय श्राया ता इनसे तंग श्राकर मैंने सम्राट्की प्रशस्तामें एक "क्सीदा" (श्रर्थात् प्रशंसात्मक कियता) लिखा जिसकी प्रथम पंक्ति तथा श्रन्य प्रारंभिक पद यह हैं—

इलेका अमीरल मोमना अलमुवजला। अनेना नजद्दनेरो नहका फिल फुला॥१॥ फ़जैना मेहलन मिन अलायका जायरा। व मुग्नाका कहफा लिज़्जियाने अहला॥२॥ फ़ली अन फोक़श्रामस लिलमजदे रुनवन। लकुंता ले आलाहा हमामन मुहेला॥३॥ फ अन्तलहमामल माजैदो हला वहदक्षज़ी। सजायाहो हतमन अयी यकुला वयफ़क़ला॥४॥ वली हाज तुन मिन फ़्रेंज़े जुरेका श्ररतजी।
कृज़ाहा वक्सदी इन्दा मजदेका सहला। पा।
श्रश्रज़ कुरादा श्रमकृद कफ़ानीहयाश्रोकुम।
फ़रन ह्याकुम ज़िकर हु काना श्रजमला॥६॥
फ़श्रजिल लमन व श्रका महल काज़ाश्ररा।
कृज़ा दैनह इज्ञल श्रज़ीमा तश्रजला। ७॥

ितरे पास, हे श्रमीकल मोमनीन ! ( मुसलमानोंके सब्राट ) इस दशामें कि श्रादर करनेवाला हूँ – श्राया हूँ – श्रीर यत करता हूँ तेरी श्रोर श्रानेका जंगलोंमें ॥१॥ मैं तेरी श्रोर ऊपर-की दिशासे उतरने वाला हूँ श्रोर वह भी दर्शनके लिए, क्योंकि दर्शनार्थियोंको तेरा दान श्रीर धन्यवाद योग्य श्राश्रय मिलता हैं ।२।। यदि मेरे पदके ऊपर भी कोई श्रीर पद दान करने योग्य होता ते। मुद्यारक इमाम होनेके कारण तृ इसमे भी ऊँचा चला ब्राता ॥३॥ हेतु इसका यह है कि संसारमें केवल तृ हो एक श्रद्धितीय इमाम है-श्रीर प्रतिक्काको पूर्ण करना तेरा स्वभाव है ।।४।। मेरी भी एक प्रार्थना है—श्रीर उसके पूर्ण होनेकी स्राशा तेरी दयापूर्ण दान भित्तापर अवलंबित है—तेरी दानशीलताके संमुख मेरा मनोरथ अत्यंत हो तुच्छ है ॥५॥ मैं ( श्रपना मनोरथ ) तुभक्ते क्या वर्णन करूँ—मेरे लिए तो तेरी 'दया' ही काफ़ी है-तेरी दयाके नज़दोक मुभसे प्रार्थीका संक्षिप्त रूपसे यह संकेत मात्र ही पर्याप्त होगा । ६॥ स्राशाएँ पूर्ण कर दे इष्ट देवके समान तेरी ज्यारत करनेसे मेरा तात्पर्य ही यह है कि मेरा ऋण दूर हो जाय। ऋगुराता तकाजा कर रहे हैं। }

एक दिन सम्राट् कुर्सीपर वैठा हुन्नाथा कि मैंने यह क़सीदा सेवामें उपस्थित किया। सम्राट्ने उसको भ्रपनी जंघापर रख एक सिरा अपने हाथसे एकड़ लिया और दूसरा मेरे ही हाथमें रहा। मैंने एक एक शर पढ़ना प्रारम्भ किया और काज़ी उल कुजान कमालउद्दीन उसका अर्थ करते जाते थे जिसको सुनकर सम्राट् अत्यन्त प्रसन्न होता था। भारतीय कवि ( मुसलमानीसे तात्पर्य हैं ) अरवीसे बहुत प्रेम करते हैं। सातवाँ शर पढ़ने पर सम्राट्न अपने श्रीमुखसं "मरहमत" शब्दका उद्यारण किया जिसका अर्थ यह होता है कि मैंने तुमपर रूपा की।

इस पर हाजिय मेरा हाथ पकड़ कर अपने खड़े हानेके स्थलपर सम्राटकी बंदना करनेके लिए ले जाना चाहते थे कि सम्राट्ने उनको मुफे छोड़ने और प्रशंसात्मक किवना किसीदा) को अंततक पड़नेको आज्ञा दी। सम्राट्के आदेशानुसार मैंने पहले तो किवता अंततक पड़ सुनायी और तदांतर उनकी बंदना की। इसपर लोगोंने मुफका खुब सराहा।

परन्तु बहुत काल वीत जाने पर भी, जब मुझको कुछ पता न चला तो मैंने सम्राटकी सेवामें सिश्च देशक हाकिम कुनुबजल मुल्क हारा पक प्रार्थनापत्र भेजा। सम्राटके समुख आने पर उसने उसे बज़ीर ख़्बाजा जहाँके पास ऋण चुकवा देनेकी आशा दे भेज दिया। कुनुब-उल मुल्कने जाकर सम्राट् का आदेश बज़ीरको सुना दिया परंतु उसके 'हाँ कर लेने पर भी कुछ फल न हुआ। इन्हीं दिनों सम्राट्ने दोलताबादकी यात्राका आदेश निकाल दिया और स्वर्थ कुछ दिनके लिए बज़ीरके साथ बाहर आखेटको चल दिया, इस कारण मुक्से बहुत काल बीत यह पारिनोपिक भिला। अब मैं विलास होनेके कारणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करता है।

मेरे ऋगदातात्रोंकी यात्राका समय ब्राने पर मैंने उनकी

यह सुभाया कि मेरे राज-प्रासादकी इयोढ़ीमें प्रवेश करते ही तुम इस देशकी परंपराके अनुसार सम्राट्की दुहाई देना। ऐसा करने पर बहुत संभव है कि सम्राट्को भी इसकी सचना मिल जाय और वह तुम्हारा ऋण चुका दे।

इस देशमें कुछ ऐसी प्रधा है कि किसी बड़े पुरुषके ऋण चुकानेमें श्रम्मधं हाने पर ऋण्याता राज-झारपर श्राकर खड़े हो जाते हैं, श्रोर ऋणीको, उश्चस्वरसे सम्माट्की दुहाई तथा शपथ देकर, विना ऋण चुकाये भीतर प्रवेश करनेसे रोकते हैं। ऐसे समयमें ऋणीको या तो विवश होकर सब चुकाना ही पड़ता है या श्रमुनय-विनय झारा कुछ समय लेना पड़ता है।

हाँ, तो एक दिन जब सम्राट् श्रपने पिताकी कृष्ठ पर दर्शनार्थ गया श्रीर वहींपर एक राज-गसादमें जाकर ठहरा, तो मैंने श्रवसर देख श्रपने ऋण्दाताश्रोंको संकेत कर दिया। इसपर उन्होंने मेरे राज-भवनमें प्रवेश करते ही, उद्य स्वरसे सम्राट्की दुहाई दे बिना ऋण् चुकाये मुक्तसे भीतर घुमनेका निषेध किया। ऋण्दाताश्रोंकी पुकार सुनते ही मुत्सिहयोंने चल् भरमें इसकी स्चना सम्राट्को लिख भेजी। धर्मशास्त्रक्ष श्रमस-उद्दोन नामक हाजिबने बाहर श्रा उन लोगोंसे दुहाई देनेका कारण् पृद्धा। ऋण्दाताः श्रोंने इसपर कहा कि यह पुरुष हमारा ऋणो है। यह सुनते ही हाजिबने इसकी सूचना सम्राट्को दे दी। श्रतः सम्राट्ने पुनः हाजिबको भेज ऋण्यकी तादोद माल्म करनी चाही। ऋण्दाताःश्रोंने मुक्तपर पश्चीस सहन्न दोनार ऋण् निकाला। हाजिबने फिर जाकर सम्राट्को इसकी भी सूचना कर दी श्रीर वाहर श्राकर उनसे कहा कि सम्राट्का श्रादेश यह है कि

हम यह समस्त ऋण राज-कोषसे देंगे, तुम इस पुरुषसे कुछ न कहा।

सम्राट्ने श्रव इमाद-उद्दीन समनानी तथा खुदाबन्द-जादह गयास-उद्दीनको हजार-सतून (सहस्र-स्तम्भ) नामक भवनमें बैठ इन दस्तावेजोंका इस विचारसे निरोच्चल तथा अनुसन्धान करनेको आज्ञा दी कि यह ऋए इस समय भी पावना है या नहीं। श्राज्ञानुसार ये दानों व्यक्ति वहाँ जाकर ेंट गये और ऋणुदाताओंने श्रपने श्रपने दम्तावेजींका निरी-चल कराना आरम्भ कर दिया। अनुसन्धानके पश्चान् रन्होंने सम्राट्से जाकर निवेदन कर दिया कि सभी दस्तावेज ठीक हैं । यह सुनकर सम्राट्ने हॅस कर कहा, क्यो नहीं, श्राखिर तो वह काज़ी ही है, अपना काम क्यों न ठीक ठीक करेगा। फिर उसने खुदावन्द-ज़ादहको राजकीयसे ऋग चुकानेकी श्राहा देदी। परन्तु पूँसकं लालचकं कारण उन्होंने छोटी चिट्ठी भेजनेमें देर की। यह देख मैने सी 'टक्क' भी उनके पास भंजे परन्तु उन्होंने न लिये। उनका दास मुभसे पाँच सौ दङ्क भाँगने लगा पर मैं इतनी रक्षम देना नहीं चाहता था। श्चनएव मैंने यह सब बातें इमाद-उद्दीन समनानीके पुत्र श्रब्द्ल मलिकसे जाकर वह दीं। उसने श्रपने पिताको श्रीर पिताः ने यह हाल जाकर बज़ीरका जतला दिया। बज़ीर तथा खुदाबन्दज़ादहमें आपसका हेप होनेके कारण बज़ीरने सम्राटसं सब वार्ता निवेदन कर दी और साथ ही साथ कुछ श्रीर शिकायतें भी की। फल यह हुश्रां कि सम्राट्ने कुपित हो खद्विन्द्ज़ादहको नगरमें नज़रबन्द कर कहा कि श्रमुक व्यक्ति इनको पूँस किस कारणसे देता था। उसने इस बात-का अनुसन्धान करनेकी आज्ञा दी कि खुदावन्दज़ादह घूँस चाहते थे अथवा उन्होंने इसे लेना श्रस्वीकार किया। इन्हीं कारणींसे मेरे ऋण चुकानेमें विलम्ब हुश्रा।

# ११--- आ लेटके लिए सम्राट्का वाहर जाना

जब सम्राट् श्राखेट<sup>र</sup>के लिए दिक्कीसे वाहर गया, उस समय मैं भी उसके साथ था । यात्राके लिए डेरा (सराचा ) इत्यादि सभी श्रावश्यक वस्तुएँ मैंने पहिलेसे ही मोल ले रखी थीं ।

इस देशमें प्रत्येक पुरुष श्रपना निजका डेरा रख सकता है। श्रमीरोंके लिए तो वह वड़ी श्रावश्यक वस्तु है। सहार् के डेरेरक वर्णके होते हैं श्रीर श्रमीरोंक श्वेत, परन्तु उनपर नील वर्णका काम होता है।

डेरेके श्रतिरिक्त मैंने एक सैवान (सायवान) भी मोल ले रखा था। यह डेरेके भीतर, छायाके लिए, दो वड़े बाँसीपर खड़ा कर लगाया जाता है। यह बाँस "कैवानी" नामधारी पुरुष श्रपने कन्धोंपर लेकर चलते हैं। भारतवर्षमें बहुधा यात्री इन कैवानियों को किरायेपर नौकर रख लेते हैं। घोड़ोंको भूसा न देकर घास ही दो जाती है, इसलिये घास लानेबाले, रसोईघरके वर्त्तन उठाकर ले चलनेवाले कहार, डोला उठाकर

- (१) मसालिक-उल-अवसारके लेखकर कथनानुसार आखेटको जाते समय सम्राट्के साथ एक लाख सवार और दो सौ हाथी होते थे। सम्राट्का दो-मंज़िका दो-चोबी हेरा भी दोसी ऊटोंपर चलना था। इस बड़ें डेरेके अतिरिक्त और भी राजकीय डेरे होते थे। सैरको जाते समय सम्राट्के साथ केवल तोस सहम्ब सैनिक और दो सौ हाथी हो चलते थे। ऐसे अवसरीं र सोनेकी ज़ीन तथा लगामों, और आभूषणादिसे सुसज्जित एक सहस्र स्वार्टा घोड़े भी सम्राट्के साथ चलते थे।
  - (२) कैवानी —यह बाब्द किस भाषाका है, यह पता नहीं खलता ।

ले चलनेवाले पुरुष सभी मजदूरीपर रख लिये जाते हैं।
श्रन्तिम श्रेणीक पुरुष डेरा भी लगाते हैं, फर्श भी बिद्धाते
हैं और ऊँटीपर श्रसवाब भी लादते हैं। 'दवादवी' नामः
धारी भृत्य राहमें श्रागे श्रागे चलते हैं श्रीर रातको मशाल दिखाते जाते हैं। श्रन्य पुरुषोंकी भाँति मैं भी इन सब भृत्योंक को मजदूरीपर रख बड़े ठाठसे चला। जिस दिन सम्राट् नगर-से बाहर श्राया उसी दिन मैं भा वहाँसे चल दिया, परन्तु मेरे श्रातिरिक्त श्रन्य पुरुष तो दा-दो और तीन-तीन दिन पश्चात नगरसे चले।

सवारो निकलनेके दिन सम्राट्के मनमें श्रम्नकी नमाजके पश्चात् यह देखनेका विचार हुश्चा कि कीन तैयार है, किसने तैयारोमें शीघ्रता की है और किसने विलम्ब । सम्राट् श्रपने डेरेके संमुख कुरसीपर बंडा था। मैं सलाम कर दायीं कोर श्रपने नियत स्थानपर जाकर खड़ा होगया। इतनेमें सम्राट्ने 'सरजामदार' (सम्राट्परसे चँवर द्वारा मिक्खयाँ उड़ानेवाले) मिलके कृवूलाको मेरे पास भेज कर मुक्ते बठनेकी श्राक्षा दे श्रपनी श्रमुकमपा ही प्रकट की, श्रन्यथा उस दिन कोई श्रन्य प्रुच न बंड सकता था।

श्रव सम्राट्का हाथी श्राया श्रीर सीढ़ी लग जानेपर सम्राट उसपर खवासों (भृत्यविशेष) सहित सवार हुआ। इस समय सम्राटके सिरपर छत्र लगा हुआ था। कुछ देरतक घूमनेके प्रधात् सम्राट् श्राप्ते डेरेको लौटा।

इस देशकी प्रथा ऐसी है कि सम्राट्के सवार होते ही प्रत्येक श्रमीर श्रपनी सेना सुमक्तित कर ध्यजा, पताका तथा ढोल-नगाड़े, शहनाई इत्यादि सहित सवार हो जाता है। सर्वप्रथम सम्राट्की सवारी होती है, उसके श्रागे श्रागे केवल परेंदार ( अर्थात् हाजिब ) और गायक ( या नर्तिकयाँ ) तथा तवलवी गलेमें तवले लटकाये सरना बजानेवालोंके साथ साथ चलते हैं। सम्राटकी दाहिनी तथा बायों और पन्द्रह पन्द्रह पुरुष चलते हैं। इनमें केवल वजीर और बड़े बड़े उमरा नथा परदेशी ही होते हैं। मेरी गणना भी इन्होंमें थी। सम्राट्के आगे पदल तथा पथमदशेक चलते हैं और पीछेकी आर रेशमी तथा कामदार वस्त्रकी ध्वजा पनाका तथा ऊँटोपर तबल आदि चलते है। इनके पथान् सम्राट्के भृत्यों तथा दासोंका नम्बर आता है और उनके पथान् अमीरोंका और फिर जनसाधारणका।

यह कोई नहीं जानता कि विश्राम कहाँ होगा। नदी-तट अथवा बुर्जोकी सम्बन छायामें किसी रम्य म्थलको देख सम्राट् वहीं विश्रामकी आज्ञा दे देता है। सर्वप्रथम सम्राट्का डेरा लगता है। जयतक यह न लग जाय तबतक काई व्यक्ति अपना डेरा नहीं लगा सकता।

इसकं पश्चात् नाजिर श्राकर प्रत्येक व्यक्तिको उचित म्थान बतलाते है। सम्राट्का डेरा मध्यमें होता है। बकरीका मांस, मोटी मोटी मुगियाँ तथा कराकी इत्यादि भोज्य पदार्थ पहलेस ही प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। पडावपर पहुँचते ही श्रमी-रोके पुत्र सीखें हाथमें लिये श्रा उपस्थित होते हैं। श्रीर श्रान प्रज्वलित कर मांस भूनना श्रारम्भ कर देते हैं। सम्राट् एक छोटेसे डेरेके संमुख विशेष श्रमीरोंके साथ श्राकर बठ जाता है, फिर दम्तराज्वान श्राता है श्रीर सम्राट् इच्छानुसार व्यक्ति विशेषोंके साथ बठ कर भोजन करता है।

एक दिनकी बात है कि सम्राट्ने डेरेके भोतरसे पूछा कि बाहर कीन खड़ा है। इसपर सम्राट्के मुसाहिब सच्यद नासिर-

उद्दीन मधइरश्रोहरीने उत्तर दिया 'श्रमुक पश्चिमीय पुरुष बड़े उदासीन भावसे सेवामें उपस्थित है। सम्राटने जब उदासी-नताका कारण पूछा तो सैयदने निवेदन किया कि 'उसपर ऋगदानाश्रीका सम्भ नकाजा हो रहा है। श्रवनदेश्रालमने वज़ीरका ऋण भुगतानेको आज्ञा दी थी, परन्तु वह तो उसके पहले ही यात्राका चले गये। श्रीमान् यदि उचित समर्भे तो ऋणदातात्रींका बज़ीर ही प्रतीचा करने श्रथवा राजकीयसे धन दिये जानेकी श्राक्षा देदे।' इस समय मलिक दौलतशाह भी उपस्थित थे। सम्राट इनका चना कहकर प्कारा करता था। इन्होंने भी श्रास्त्र बन्देशालमसे प्रार्थना कर कहा कि यह व्यक्ति मुक्ताद भी प्रतिदिन प्रस्वी भाषामें कुछ कहा करता है। मैं तो समभ नहीं सकता परन्त्र नामिर-उद्दीन जानते होंगे कि इसका क्या तात्पर्य है। इन महाशयका इस कथनसे यह अभिवाय था कि सैयद नास्तिर-उद्दीन पुनः ऋण चुकानेकी बात छेड़ें। सैयद नासिर-उद्दीनने इमपर यह कहा कि आपसे भी वह ऋगुकं ही सम्बन्धमें कहता था। यह सुन सम्राटने कहा कि चचा. जय हम राजधानी पर्दुंचें तो तुम जाकर स्वयं **इस** पुरुषको राजकोषसे धन दिनवा देना। खुदायन्दजादह भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने श्रव्यवन्देशालमसे कहा कि यह व्यक्ति सदा खुप हाथ खाल कर व्यय करता है। मावरा उन्नहरके सञ्जाद् तरमशीरीके दर्बारमें मेरा इससे समागम हुआ था और उस समय भी इसका यही हाल था। इसके पश्चान सम्राटन मुफे अपने साथ भोजन करनेका आदेश किया। सभे इस बार्ताजापका कुछ भी पता न था, भोजन कर बाहर स्राने पर सैयद नासिर उद्दीनने मुभन दौलतशाहको श्रीर उन्होंने खुदाबन्दजादहको धन्यवाद देनेका कहा। इन्हीं

दिनों जब मैं सम्राट्के साथ श्राखेटमें था तो वह एक दिन मेरे डेरेके संमुख होकर निकला। इस समय मैं उसकी दाहिनी श्रार था श्रार मेरे श्रन्य साथी डेरेमें थे। सम्राट्के उधर होकर जाने पर उन्होंने वाहर श्रा सलाम किया। यह देख सम्राट्ने इमाद-उल मुल्क तथा दौलनशाहका भेज कर पुछ्रवाया कि यह किसका डेरा है। उन लोगों के यह उत्तर देनेपर कि श्रमुक पुरुषका है, सम्राट् मुस्कराया। दूसरे दिन मुक्तकों, सञ्यद नासिर-उदीन श्रीर मिश्रके काज़ीके पुत्र तथा मिलक सवीहा को खिलश्रत प्रदान की गयी श्रीर राजधानीको लीट जानेका श्रादेश होगया। श्राहा होने पर हम वहाँसे लीट पड़े।

# १२-सम्राट्को एक ऊँटकी भेंट

इन्हीं दिनों सम्राट्ने मुक्तसे एक दिन पूछा कि मलिके नासिर' ऊँटपर सवार होता है या नहीं। मैंने इसपर यह निवेदन किया कि हजके दिनों में साँड़नीपर सवार हा वह मिश्र देशसे मका शरीफ दस दिनमें पहुँच जाता है। मैंने सम्राट्से यह भी कहा कि उस देशके ऊँट यहाँ केसे नहीं होते: मेरे पास वहाँका एक पशु है। राजधानीमें आते ही मैंने एक मिश्र-देशीय अरबको बुलाकर सांड़नीको काठीके लिए केर'

- (१) मिलके नासिर—मिश्रका शिसद्ध धरव विजेता। इसने साखीका उमरके राजत्वकालमें मिश्र देशको अपने अधिकारमें किया था। इसके पक्षात् २५४ हिजरी तक अब्बास वंशीय धरव ख़लीकाओं का इस देशपर प्रमुख रहा। इसके बाद कुछ कालतक एक तुर्क गुलाम वहाँका सम्राट् बना रहा। यह ठीक है कि ख़लीकाओं का थोड़ा बहुन प्रमुख पुनः इस देशपर स्थापित हो गया परंतु पहिली सी बात नहीं हो पायी।
  - (२) कर-- एक पदार्थ विशेष जो फ़रात नदीके तटपर हैत नगरके

नामक पदार्थका एक 'कालबुत' बनवाया, श्रीर फिर एक बर्ह् को बुला कर उसी नमूनेका एक सुन्दर पालान तैयार करा बानातसे मह्वाया, रकार्वे बनवायीं श्रीर ऊँटपर एक बहुत सुन्दर भूल डाल रेशमकी मुहार तैयार करायी। ऊँटको इस प्रकारसे सुपि जित कर मैंने यमन (श्ररबका एक प्रान्त) निवासो श्रपने एक श्रमुयायीसे, जो हलुश्रा बनानेमें बहुत सिद्ध-हस्त था, कई तरहके हलुए तैयार कराये। एक प्रकारका हलुश्रा तो खजूरोंका सा दीखता था। शेष भिन्न भिन्न प्रकारके थे।

साडनी श्रौर हज्य मैंने सम्राटको संवामें भेजे. परंत् इन वस्तुत्रींक ले जानेवालेको संकेत कर दिया कि ये दोनीं वस्तएँ लेजाकर सांध्यम मलिक दोल्तशाहको देना। मैंने एक घोड़ा श्रीर दो ऊँट उन महानुसावके लिए भी भृत्य द्वारा भेजे। दासने ये सब वस्तुएँ श्रादेशानुसार मलिक दौलतशाहको जाकर दे दीं श्रीर उन्होंने इनको लेकर सम्राट-से जा निवंदन किया कि श्रवबन्दंशालम, मैंने श्राज एक अत्यंत श्रद्धत पदार्थ देखा है। सम्राट्के प्रश्न करने पर कि वह पदार्थ क्या है. श्रमोरने यह उत्तर दिया कि जीन कसा हुआ ऊँट। सम्राट्ने यह सुन कर उसको देखनेकी इच्छा प्रकट की श्रीर ऊँट डेरेके भीतर लाया गया। देखकर सम्राटने बहुत प्रसन्न हो मेरे भृत्यमे उसपर चढनेका कहा। इस प्रकार निकट उच्चा अलके साथ पृथ्वीमेंसे निकलता है। यह पदार्थ कृष्णवर्णका होता है परंतु इसमें कुछ कुछ काकिमा भी होती है। कुछ ही देर पश्चात् यह बहुत कठिन हो जाता है। बगदाद तथा बसरा निवासी मिही मिलाकर इस पदार्थसे अपनी नाव, गृह और उत इत्यादि कीपते हैं। इसको इम नैसर्गिक टार (Tar) भी कह सकते हैं।

त्रादेश मिलने पर दासने सम्राट्के मंमुख ऊँटको चला कर दिखाया । सम्राट्ने इसके पश्चात उस पुरुषको दो सौ दिरहम श्रीर खिलश्चत पारिनोषिकमें दी ।

जब इस पुरुषने लोटकर यह सब बृत्तान्त मुक्ते सुनाया तो मैंने भी प्रसन्न हो उसको दो ऊँट दिये।

# १३-पुनः दो ऊँटोंकी भेंट श्रीर ऋण चुकानेकी श्राज्ञा

ऊँटका सम्राटकी भेंट कर जब मेरा श्रमुचर लौर श्राया तो मैंने दो पालान श्रौर निर्माण कराय। इनके पूर्व तथा पश्चिम भागोंमें चाँदीके पत्र लगवा कर सोनेका मुलम्मा कराया गया था। समस्त पालानणर वानात चढवा कर स्थान स्थानपर चाँदीके पत्र जड़वाये गये थे। ऊँौकी भूज पीले चार खाने भी थी। उसमें कमल्वावका श्रस्तर लगा हुशा था। पैरोमें चादीकी भाँभनें थीं जिनपर सोनेका मुलम्मा किया हुशा था। इसके श्रिति रक्त ग्यारह थाल हलुएके तथ्यार करा कर प्रत्येकपर एक एक रेशमी हमाल डाला गया था।

श्राखेटमं लौटने पर सम्राट दूसरे दिन दरबारे श्राम (साधारण राजसभा ) में बेठा तो इन ऊँटोंके श्राने पर इनको चलानेका सम्राटका श्रादेश होते ही मैंने सवार हो इनको स्वयं दौड़ा कर दिखाया। परंत एक ऊँटकी भाँभन गिर पड़ी। सम्राट्ने यह देख बहाउद्दीन फलकीको उसे तुरंत उठा लेनेकी श्राक्षा दी।

इसके उपरांत सम्राट्ने थालोंकी श्रोर देखकर कहा— "चः दारी दरां तवकंहा हलवास्त" (तेरे पास क्या है, क्या इन थालोंमें हलुझा है?) मैंने उत्तर दिया 'हाँ, श्रीमन्''। इसपर सम्राट्ने उपदेशक, एवं श्रमेशास्त्रके क्षाता नासिर-उद्दीन तिरमिक्तीकी श्रोर देखकर कहा कि श्रमुक व्यक्तिने जैसा हलुश्रा श्राखेटके समय जंगलमें भेजा था वंसा मैंने कभी नहीं खाया; श्रोर उन थालोंका खास मजलिसमें भेजनेशी श्राह्मा दो।

दरबारे श्रामसे उठते समय सम्राट् मुक्ते भीतर बुलाकर ले गया श्रीर भोजन मँगवाया। भोजन करते समय सम्राट्के द्वारा हलुएका नाम पूछे जाने पर मैंने उत्तर दिया कि हलुए विविध प्रकारके थे, श्रीमान किसका नाम जानना चाहते हैं ? यह उत्तर सुन सम्राटन थालांके लानेका आदेश किया। थाल आते ही इसाल उठा लियं गयं। सम्राटने एक थालकी श्रार संकेत कर कहा कि इसका नाम जानना चाहता हूँ। मैंने निवेदन किया कि श्रखवन्त्रेश्वालम. इसको लकीमान उल काजी कहने है। इस समय वहाँ-पर अपनेको अध्यास वंशोध बतानेबाला, बगुरादका एक समृद्धिशाली व्यापारी भी उपस्थित था । सम्राट् इस व्यक्ति-को 'पिता' कहकर पुकारता था। इस व्यक्तिने मुभको लजित करनेके लिए ईर्षावश कह दिया कि इस हलुएका नाम लकी-मात उलाशाजी नहीं है। उसने एक श्रन्य प्रकारके 'जिल्द उल फरस' नामक हलुएको दिखाकर कहा कि इसको लकीमात उलकाज़ी कहते हैं। परन्तु भाग्यवश वहाँपर सम्राटके नदाम (मुसाहिब) नासिर-उद्दीन कानी हरवी भी इस व्यापार के समुत्र वठे थे। यह वहुधा उसके साथ सन्नाद्के संमुख ही उठाल किया करते थे। इन्होंने बगुदादीका कथन सुनत ही कहा कि स्वाजा साहब श्राप भूठ कहते हैं। यह काज़ी हमको सश्चे प्रतीत हाते हैं। सम्राट्ने इसपर प्रश्न किया कि यह क्यों ? 'नदीम' ने कहा 'अखनन्देआलम, यह पुरुष काज़ी है: प्रत्येक शब्दका श्रीरोंकी श्रवेचा कहीं श्रधिक जान सकता है।' यह सुन सब्राट् हँसकर बाला 'सत्य है'।

भोजनके उपरान्त हलवा खाया, फिर नवीज़ (मादक शर्वत) पिया। नत्पश्चान पान लेकर हम बाहर चले आये।

थोड़ा ही काल बीता होगा कि वजांचीने आकर मुझसं ठपया लेने के लिए अपने आदमियोंको भेजनेको कहा। मैंने अपने आदमियोंको रुपया लेने भेज दिया। संध्या समय घर आने पर मैंने छः हजार दासौ तैंतीस टंक रखे हुए पाये। मुझपर पचपन सहस्र दीनारका ऋण था और बारह सहस्र दीनारके पारितोषिककी आहा मिल चुकी थी। (उथ्र नामक कर निकालनेके पश्चात् ही इतनी धनराशि बचो थी।) एक टंक पश्चिमके ढाई सुवर्ण दीनारके बराबर होता है।

# १४—सम्राट्का पत्रवर देशको प्रस्थान स्रौर पेरा राजधानीमें निवास

सय्यद हसनशाहके विद्रोहके कारण सम्राट्ने जमादी उल अञ्चलकी नवीं निथिका मश्रवर देशकी श्रीर प्रम्थान किया। श्रपना समस्त ऋण चुका मैंने भी इस यात्राका पका विचार कर कहार, फ़र्राश, श्रीर हरकारों तकको नौ मासका वितन दे दिया था कि इतने में मुक्तको राजधानोमें ही रहनेका आदेश-पत्र मिला। हाजिबने मुक्तसे सूचना मिलनेके हस्ता-

(१) अबुलफज़लके कथनानुमार 'दाम' एक ताँबेका िक्का होता था जिसका वजन ५ टंक, अर्थात् १ तोला ८ माशा और सात रत्ती था। १ रुपयेमें ४० दाम आते थे। इन तोंबेके सिक्कोंको सकवरके राजन्यकाल-से पहिले पैसा और 'बहलोकी' कहते थे, परन्तु अबुलफज़लके समय • इनका नाम 'दाम' था। चर भी करा लिये। इस देशमें राजकीय सूचना देने पर पाने-वाले के हस्ताचर भी ले लिये जाने हैं जिसमें कोई मुकर न जाय सम्राटने मुक्का छः सहस्र श्रीर मिश्रके काज़ को दम सहस्र दिरहमी दोनार दिये जानेका श्रादेश किया, श्रीर इसके श्रातिक जिनको राजधानीमें हो रहनेकी राजा हुई उन सब विदेशियोंको भी राजकोपसे दृश्य दिया गया। परन्तु भारत वासियोंको कुछ न मिला।

सम्राटने मुभको कृत्व उद्दीनके मकवरेका मृतव्ह्वी नियत कर देखरेख करनेकी श्राज्ञा दी। किसी समय सम्राट् कुतुब-उद्दीनका सेवक रह चुका था, इमीसे उसके समाधिस्थलको वडे आदरको दृष्टिसे देखता था। यह मेरी कई बारकी आँखी-देखो बात है कि सम्राट्ने यहाँपर श्रा, सुलतान कुतुवउदीनके जुतांको चुम्बन कर सिरसे लगा लिया। इस देशमें मृतकके जुनोंको कबके निकट चौकीपर धरनेकी परिपाटी है। जिल प्रकार सम्राट् कुतुव उद्दीनके जीवनमें तुगुलक उसकी बन्दका किया करता था, सम्राट्-पद पाने पर, अब भी समाधि स्थलमें वह उसी प्रकारमें मृतकवा समान दत्तचित्त हो करता था। भृतपूर्व सम्राट्की विधवाको भी वह वह स्रादर-की दृष्टिने देखता था. श्रीर 'यहन' कह कर पुकारता था। विधवा रानी सम्राटके ही रनवासमें रहा करनी थी। इसका पुनर्विवाह मिश्र देशके काजीसे हो जानेके कारण काजी महोदयका भी श्रत्यन्त श्रादर सत्कार होता थाः सम्राट उनके यहाँ प्रति शुक्रवारको जाया करता था।

हाँ, तो विदा होते समय जब सम्राट्ने हमको दुलाया तो मिश्र देशके काज़ीने खड़े होकर निवेदन किया कि में श्रीमान-से पृथक् रहना नहीं चाहता। यह सुन सम्राट्ने उसको यात्रा- की तंयारी करनेकी आक्षा देदी श्रीर यह उसके लिए श्रद्धा हो हुश्रा।

इसके पश्चान मेरी बारी श्रायी। में भी श्रागे बढ़ा, परन्तु मैं रहना तो दिल्लीमें ही चाहना था। इसका परिणाम भी अच्छा न निकला। सम्राट हारा निवेदन करने ही श्राक्षा मिल जाने पर मैंने श्रपना नोट निकाला परन्तु उन्होंने मुफ्तको श्रपनी ही भाषामें कहनेकी श्राज्ञा दी। मैंने श्रखवन्देशालमसे कडना प्रारम्भ किया कि श्रीमानने वडी कृषा कर मुक्कको नगरका क़ाज़ी बनाया है, इस पदका पूर्वानुभव न हाने पर भी मैंने किसी न किसी प्रकार पद-प्रतिष्ठा श्रयतक श्रव्युण्ण बनाये रखी है श्रीर उसपर सम्राटको श्रारसे दो सहायक काज़ियों-का भी मुक्ते सहारा रहता है परन्त इस वत्यबदीनके रोज़ेका मैं किस प्रकार प्रयन्य करूँ। बहाँपर में प्रतिदिन चार सौ साठ पुरुषोंको भोजन देना चाहता हूँ परन्तु इस देवां-त्तरकी श्राय पर्याप्त नहीं होती। यह सुन सम्राटन बज़ीरकी श्रोर मुख कर कहा कि उसको वार्षिक श्राय तो पचास सहस्र हैं: और मुक्समं कहा कि तुम ठीक कहते हो। यह कह चुकने पर उसने बज़ीरसे 'लुकमन गृल्लह विदह' इसको एक लाख मन श्रनाज दां) कह कर मुभसे कहा कि जब तक रौज़ेका श्रनाज न श्रावे तुम इस्रोको व्यय करना । (श्रनाजमे गेहुँ तथा चावलका तात्पर्य है। इस देशका एक मन पश्चिमीय बीस रतलके बराबर होता है।) इसके पश्चान सम्राट्के पुनः पूछने पर मैंने निवेदन किया कि जिन गाँवींके बदलेमें मुभको श्रीमान्की श्रोरसे श्रन्य गाँव मिले हैं उन (प्रथम) गाँवींसे कर वसूल करनेके अपराधमें मेरे अनुयायी पकड़े गये हैं। दीवान लोग उनसे कहते हैं कि या तो सम्राट्का

श्राक्षापत्र लाओ या समस्त बस्कीकी रकम राजकोषमें जमा करो।

मेरी यह बात सुत सम्राट्ने वमूलीकी रक्षम जाननी चाही। मैंने वहा कि पाँच सहस्र दीनार मैंने इस प्रकार पाये है। सम्राटने इसपर कहा कि मैंने यह रकुम तुमको पारितोषिक रूपसे दे दी। फिर मैंने कहा कि श्रोमानका दिया हुन्ना गृह भी अब बहुत खराब हो गया है। इसपर सम्राटने कहा 'इसा-रत कुनेद' ( गृह निर्माण कर ला ), श्रीर पुनः मेरी श्रीर देख कर कहा 'दीगर न मांद' 🏒 श्रार वात ता शेष नहीं है 🖯 । मैंने कहा 'नहीं श्रीमान्, अब मुक्ते कुत्र नियंदन नहीं करना है।' परंतु सम्राट्ने फिर भी कहा 'वसीयत दीगर श्रस्त' ( एक बान तेरी भलाईकी श्रार है। ) वह यह कि ऋण न लिया कर क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो बद्दत सम्भव है कि मुक्ते सुचना न मिलने पर ऋगुदाना तुभको कु दें। मैं जिनना दूँ उससे श्रधिक व्यय मत किया कर, क्योंकि परमेश्वरका बचन है 'फलानजश्रल यदक मग्लूलनन वला नव सुनहा कुल्लल वस्पतह व कुल बसने व कुलू व शाख् वला नुस रेक्ट् बह्मज़ीना इज़ा श्रन फ़कू लम युसरेक्न व कान वैना ज़ालेका किवामा' (श्रर्थात् वस श्रपने हाथको गर्दनमें लटका हुआ (संकुचित) न की जिये और न उसको फैलाइये ( अर्थान् सर्वथा मुक्तहरूत न होना चाहिये : खाश्रो श्रोर पियो, पर बृथा धनका श्रपन्यय मत करो। जो लोग व्ययके श्रवसरपर श्रपन्यय नहीं करते उनमें सत्यता भरी हुई है । ] मैंने इसपर सम्राट्का चरण स्पर्श करना चाहा परन्त उसने मेरा सिर पकड़ मुके रोक लिया, श्रीर में सम्राटका हस्तच्यन कर वाहर निकल श्राया !

नगरमें श्राकर मैंने गृह निर्माण कराना प्रारम्भ कर दिया। इसमें सब मिलाकर चार सहस्त्र दीनार लग गये। छः सौ तो राजकायमे मिले श्रीर शेष मैंने श्रपने पासमें लगाये। गृहके संमुख मैंने एक मसजिद भी बनवायी।

#### १५---मकुबरेका प्रबन्ध

इसके प्रधान में सम्राट् कृतृब-उद्दोनके समाधिस्थानके प्रबन्धमें दस्तिस होगया। यहाँपर सम्राट्ने ईराकके सम्राट् गाजांशाहके ' गुम्बदसे भी बीस हाथ अधिक ऊँचा (अर्थात् सो हाथका ) गुम्बद निर्माण करनेकी आज्ञा दी: और इस 'देवोत्तर' सम्पत्तिकी आय बढ़ानेके लिए बीस गाँव और माल लेनेकी आज्ञा दी। उसमें दलालीके दशमांशका लाभ करानेके विचारसे इन गाँवोंके मोल लेनेका कार्य भी मेरे ही सुपुर्द कर दिया गया था।

भारतिनवासो मृतकोंको कृष्णप जीवनको समस्त आवश्यक वस्तुएँ धर तेते हैं, यहाँ तक कि हाथी और घोड़े तक वहाँ याँघ तेते हैं। इसके श्रतिरिक्त समाधि भी यहाँ अत्यन्त सुपि जित को जाती है। मैंने भी इसी धानीन परिवारीका

इस सम्राट्का समाधिस्थान, जो इसके जीवनकालमें ही निर्मित हुआ या, सवरेज़में है। इससे प्रथम चंगेज़र्खों के वंशजों की किसी स्थानमें भी मृत्यु हो जाने पर उनका शब सदा चीन देशके अकनाई पर्यतमें गाडा जाता था।

<sup>(</sup>१) गाजाँ बाँ—चगेज़लाँ के पीत्र इलाक्का पीत्र था। यह फ़ारिस देशका अधिपति था। ईरान देशके मंगोल नरपतियों माज़ां बाँ सर्व-प्रथम मुसलमान धर्ममें दीक्षित हुआ था। वैमे तो इलाक्का पुत्र नको-दार (अइमद) भी मुसलमान था परन्तु वह करी अपने धर्मको भर्ला-भौति प्रकट न कर सका।

श्रनुसरण किया, श्रार डंढ़ सी खनमी अर्थात् वरानका पाठ करनेवाले नीकर रखे, श्रस्सी विद्यार्थियाके निवास तथा भाजनादिका प्रवन्थ किया, आठ मुकरर [ क्रानकी एक ही सरत ( अध्याय ) का कई बार पाठ करनेवालेको स्भवतः इस नामसे लिखा है । तथा एक अध्यापक नियत किया। अस्ती दार्शनिको (स्फिपों) के भाजनका प्रयन्त्र किया और एक इमाम नथा मधुर एवं स्पष्ट कण्ठवालं कई मोत्रज्ञिन, कारी श्रर्थात् स्वरमहित करानवा ग्रद्ध कण्ठसे पाठ करनेवाले. मदहरूवाँ ( श्रर्थात पैगम्बर साधवकी प्रशंसा करनेवाले ), हाजिरीनवीस और मुश्ररिक ( एक निम्तपदस्थ कर्मवारी ) भी नौकर रखे। इनको इस देशमें श्रम्याय कहते है। इनके श्रविरिक्त मैंने फर्गश. हलवाई, दोडी, श्रावदार श्रथांत भिश्तो, शरवन पिलानेवाले, तंबोली, सिलहदार ( श्रश्नधारी ), भाले-बरटार, छत्रटार, थाल ले जानेवाले, श्रीर हाजिब तथा नकीब श्रर्थात परंदार श्रीर छोबदार भी नोकर रखे इतको इस देशमें 'हाशिया'' कहते हैं। समस्त पुरुपीकी संख्या चार सी स्वाट भी।

सम्राट्ने प्रतिदिन वारह मन श्राटा श्रीर इतना ही मांस प्रकानेकी श्राज्ञा दे रखी थी पर इसका पर्याप्त न सम्भ मैंने घनराशिकी प्रखुरताके ख़्यापस प्रतिस मन मांस श्रीर इतना हा श्राटा पक्ष्याना श्रारम्भ कर दिया। इसके श्रातिरक्त शकर, बी, मिसरी तथा पानका व्यय भी इसी परिमाणमें बढ़ गया। गोजन भी श्रव केवल समाधिस्थानके लोगोको ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक राहगोर तकको मिलने लगा। दुनिंद्या के कारण जनताको भी इससे बड़ी सहायता पहुँची श्रीर मेरा यश चारी श्रीर फेल गया। मिलक सवीहके दौलतावाद जाने पर जब सम्राट्ने दिल्ली-स्थित सेवकोंकी कथा पृत्नी तो उन्होंने निवेदन किया कि यदि वहाँ दिल्लीमें । अमुक १ रुषकी भाँति दो तीन पुरुप भी होते तो दीन-दुिलयोंको बहुत सहायता मिलती, श्रीर तिक भी कप्ट न होता। यह सुन सम्राट्ने श्रत्यन्त प्रसन्न हो मुक्तको श्रपने पहिननेकी विशेष पिल्लान भेजकर सम्मानित किया।

दोनों ईन्, मौलदेनयवी (पंगम्बरकी जन्मतिथि), योमें आणगा (मुहरेमका दसवाँ दिन ) श्रीर शब्देगत तथा सम्राट् कृतुब-उद्दीनकी सृत्यु तिथिपर मैं सौ मन श्राटा श्रीर इतना ही मांस पक्या कर दीन दुखियों तथा फकीरोंको भोजन कराया करना था श्रीर लोगोंके घर भोजन पृथक् भेजा जाना था।

इस प्रथाका भी में यहाँ वर्णन कर देना उचित समभता है। भारतवर्ष तथा सराय (क्फचाक्) में ऐसी प्रथा है कि चलीं। (डिरागमनके पश्चातके भोज) के पश्चात प्रत्येक उच्च कुलोत्पन्न भैयद, श्वमंशास्त्रके ज्ञाता शेल तथा काज़ीके संमुल, गहचारह (पालना) की भाँति चना हुआ एक शाल लाकर रला जाता है। यह खज़रके पत्तेसे चनाया जाता है और इसके नीचे चार पाये होते हैं। शालपर सर्वप्रथम पतली रोटियाँ (चपाती) रखी जाती हैं और फिर वकरेका भुना हुआ सिर, तत्पश्चात् हलुआ सावृतियाँसे भरी हुई चार टिकियाँ और इन सबके पश्चात हलुएके चार टुकड़े रखे जाते हैं। इसके श्वतिरक्त खालके बने हुए एक छोटेसे शालमें हलुआ और समीने श्रलगसे रख दिये जाते हैं।

उपर्युक्त धालमें इन पदार्थोंका इस ढंगसे रख, ऊपरसे उन्हें स्ती वश्वसे ढाँक देते हैं। नि न श्रेणीके मनुष्योंके लिए पदार्थोकी मात्रा न्यून कर दी जानी है। थाल भंमुख आने पर प्रत्येक व्यक्ति इसको उठा लेता है। यह परिपाटो मैंने सर्वप्रथम सम्राट् उज़बकको राजधानी 'सराय' नामक नगरमें देखी थो, परन्तु हमारी प्रकृतिके विरुद्ध होनेके कारण मैंने अपने अनुयायियोंसे इनके उठानेका निषेध कर दिया था।

बड़े ब्रादमियोंके घर भी इसी भांतिसे थाल सजाकर भेजें जाते हैं।

### १६--अमरोहेकी यात्रा

सम्राट्के श्रादेशानुपार वजीरने मुक्कको दल हजार मन श्रनाज देकर शेषके लिए श्रमरोहा इलाकमें जातकी श्राक्षा दी। वहाँका हाकिम इस समय श्रमीर प्रमार था, श्रीर श्रमपुद्दीन वद्खशानी नामक एक व्यक्ति श्रमीर था। जब मेने श्रपने भृत्योंको श्रनाज लानेके लिए उधर भेजा तो ये कुछ ही श्रनाज वहाँसे ला सके। लीटकर उन्होंने श्रभीर लम्मारकी कटारता-को मुक्क्ते शिकायत की। श्रव शेप श्रनाज व इल करनेके लिए मुक्का ही स्वयं वहाँ जाना एडा। दिल्लीसे यहाँतक पहुँचनेमें तीन दिन लगते हैं। तैनीस श्राद्मियाँको श्रपने साथ ले में वर्षाश्चनुमें हो इस श्रोर चल एडा। मेरे श्रनुयायियाँमें दा डोम श्राना भी थे, जो बहुत श्रच्छा गाना जानते थे। विजनीर

- (१) अमरोहा—इस समय मुराहाबाद ज़िकेमें एक तहसीक है। नहींसे बत्नाका तापर्य अ।धुनिक रामगङ्गा है। इसी नदीके तटपर आधुनिक अगवानपुर नामक गाँव बसा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमवश बतुताने नदीका नाम सरज़ किस दिया है।
- (२) विजनीर---यह नगर भी बहुत प्राचीन है। हुपून्संग नामक चीनी यात्रीने भी ईसाकी छठी ज्ञाताव्हीमें इसके अस्निग्वका वर्णन किया

पहुँचने पर तोन डोम और आगये। येतीनों भो भाई ही थे। में कभी तो उन दोनों भाइयोंका और कभी इन तोनोंका गाना सुनताथा।

श्रमराहा श्राने पर बहाँ के नगरम्थ सर्कारी नोकर हमारी श्रभ्यर्थन।को बाहर श्राये। इनमें नगरके काजी शरीफ श्रमीर-श्रली तथा मठके शैल भी थे। इन दोनीने मुक्तका एक सम्मि-लित उत्तम भोज भी दिया। मैंने श्रमरोहेका एक छोटा परन्तु सुन्दर नगर पाया।

श्रमीर लम्मार इस स्मय श्रप्रगानपुरमें । था, जो सरज् नदीके तटपर बसा हुश्चा है। यही नदी इस समय हमारे श्रार अफराानपुरके मध्यमें बाधक हो रही थी। नाव न मिलनेके कारण लाखार होकर हमने लकड़ों श्रीर घामकों ही एक नाव बना डाली श्रोर उसीपर श्रपना समस्त सामान पार उतरवा कर हुसरे दिन स्वयं नदी पार की। यहाँपर श्रमीर खम्मारका भ्राता नजीव श्रपने श्रमुयायियों सहित हमारी श्रभ्यर्थनाके लिए श्राया। विश्राम करनेके लिए हमें डेरे दियं गये। तत्पश्चान वम्मारका 'वालों' नामक श्रम्य भ्राता भी हमारा सन्कार करने श्राया। यह व्यक्ति श्रम्यन्त ही 'क्र्ये प्रसिद्ध था। साठ लाखकी वार्षिक श्रायके डेढ़ सहस्र गाँव इसकी श्रधीनतामें ये श्रीर इस श्रायका वीसवाँ भाग इसका मिलता था।

यह नदी भी बड़ी हो बिचित्र हैं। वर्षात्र तुमें कोई इसका जल नहीं पोता श्रीर न किसी पशुको ही पिलाता है। तीन दिवस पर्यन्त तटपर पड़े रह कर भी हमने इस नदीका जल निष्या श्रीर न इसके निकट ही गये। यह नदी हिमालय पर्वतसे है। स्श्राट् अकवरके समय यह नगर सकीर सम्भन्के अधीन था। इस समय यह एक जिला है। + आधुनिक अगवानपुर।

निकलती है। वहाँ सुवर्णकी एक खान भी है। परन्तु यह नदी तो विषेली वृटियोमें होकर यहाँ आती है, इसी कारण इसका जल पीत ही मनुष्यको मृत्यु हो जाती है।

वह पर्वतमाला ( अर्थान् हिमालय पर्वत-श्रेणी ) भी इतनी लम्बी है कि तीन मासमें उसकी यात्रा समाप्त होती है। इसकी दुसरी आंग् निव्यतका देश है। वहाँ कस्तूरी' मृग होता है। इस पर्वतमालामें ही मुसलमान सैन्यकी दुर्दशाका वर्णन हम कहीं उपर कर आये हैं।

नगरमें मेरे पास हैदरी फ़कोरोंका भी एक समुदाय आया। प्रथम तो इन्होंने समाश्र ( अर्थान् धार्मिक राग ) सुनाया श्रौर फिर श्रग्नि प्रज्वितिकर यह सब उसमें घुस पड़े श्रौर किसी-को तनिक भी चिति न पहुँची।

श्रमीर शम्स-उद्दीन यद्वशानी श्रीर वहाँके स्थेदारमें किसी बातपर श्रनवन हो जानेक कारण, शम्स-उद्दीनने जब श्रज़ीज़ व्यमारको युद्ध करनेके लिए ललकारा तो वह श्रपने शरमें शुसकर बेठ गया। तत्पश्चान् प्रत्येकने श्रपने प्रतिद्वन्द्वीकी शिकायत वज़ीरको लिखकर भेजी। वज़ीरने मुक्को तथा सम्राट्के चार-सहस्त्र दासोंके श्रिधिपति मलिक शाह श्रमीरउल मुमालिकको लिखकर भेजा कि दोनाके भगड़ेकी जाँच-एड़ताल कर श्रपराधीको बाँध राजधानीमें भेज दो।

दोनों श्रोरके पुरुष श्रव मेरे घर आ एकत्र हुए। अज़ीज़ लम्मारने शमन उद्दीनपर यह श्रारोप लगाया कि इसके सेवक रज़ी मुलतानीने मेरे लज़ांचीके घरपर उतर कर मदिरा पान किया और पाँच सहस्र दीनार चुरा लिये। रज़ीसे पृञ्जने पर उसने मुक्ते यह उत्तर दिया कि मैंने मुलतानसे श्रानेके पश्चात् कभी मदिरा नहीं पी। इसपर मैंने उससे यह प्रश्न किया कि क्या मुखतानमें तूने मदिरा पान किया था ? अपराध स्वीकार करने,पर अस्सी दुरें (कोड़ें ) लगवा कर, अमीर ख़म्मारके, आरोपके कारण उसकी बन्दी कर लिया।

दो मास पर्यन्त श्रमराहे रह कर में राजवानीको लौटा।
जबतक वहाँ रहा मेरे श्रनुयायियोंके लिए प्रति दिन एक गाय
ज़िबह होती थी। लौटते समय श्रपने साथियोंको श्रनाज लाने-के लिए वहाँ ही छोड़ श्राया श्रीर गाँववालाको लिख दिया कि तीन सहस्र बंलोंपर बीम सहस्र मन श्रनाज लाद कर पहुँचा दें।

भारत निवासी वैलीपर ही बोमा तथा यात्राका असवाय लादा करते हैं और गदहेपर चढ़ना अत्यंत हेय सममते हैं। यह पशु इस देशमें कुछ छोटा भी होता है। इसकी यहाँ 'लाशह' कहते हैं। किसी पुरुपकी प्रसिद्धि (अपमान) करनेके लिए उसको कोड़े मारकर गदहेपर चड़ानेकी इस देशमें प्रथा है।

#### १७--कतिपय मित्रोंकी कृपा

यात्राफं लिए प्रस्थान करते समय नासिर-उद्दीन श्रोहरी
मेरे पास दां सी साठ टंक थानी के तौरपर रख गये थे परन्तु
मैंने इसकी खर्च कर दिया। श्रमरोहेसे दिल्ली लौटने पर मुक्तको
सूचना मिली कि नासिर-उद्दीनने नायव बज़ीर खुदावन्दज़ादह क्वाम-उद्दीनसे यह रुपया वमूल करनेके लिए लिख
दिया है। रुपये खर्च कर देनेकी बात कहनेमें मुक्ते श्रव बड़ी
लजा श्राती थी। तृतीयांश तो मैंने किसी प्रकार दे दिया
और फिर घरमें घुस कर बैठ रहा। कुछ दिनतक मेरे इस
प्रकार बाहर न श्रानेके कारण मेरी बीमारीकी प्रसिद्धि हो
गयी। नासिर-उद्दीन ख्वारज़मी सदरेजहाँ मुक्तसे मिलने श्राय
ता कहा कि रोग तो कोई मालूम नहीं पड़ता। मैंने उत्तर-

में कहा कि भीतरो रोग है। उनके पुनः पृक्षने पर मैंने कहा कि अपने नायब शेख़-उल इसलामको भेज देना, उनको सब हाल बता दूँगा। उनके आने पर जब मैंने अपना समस्त वृत्त कहा तो उन्होंने मेरे पास एक सहस्र दोनार भेज दिये। इसके पूर्व उनके एक सहस्र दोनार मुक्त एक सहस्र दोनार मेज

खुदाबन्दज़ादहके शेष रक्षम माँगने पर मैंने यह सोखकर कि केवल सदरेजहाँ ही एक ऐसा धनाढ्य है जो मेरी सहायना कर सकता है, सालह सो दीनारके मृल्यका ज़ीन सहित एक घोडा, आठ सौ दीनारके मृल्यका ज़ीन सहित एक अन्य अश्व, बारह सौ दीनारके मृल्यका ज़ीन सहित एक अन्य अश्व, बारह सौ दीनारके मृल्यकाले दो ख़बर, खाँदीका नृशीर, और खाँदीके म्यानकी दो नलवारें उनके पास भेजकर कहलाया कि इनका मृल्य मेरे पास भेज दें। परन्तु उन्होंने इन सब पदार्थीका मृल्य केवल तीन सहस्र दीनार कृतकर अपने दो सहस्र दीनार काट केवल एक सहस्र ही मेरे पास भेजे। यह देखकर मुक्तको बहुत ही दुःख हुआ और खिनताके कारण और भी ज्वर चढ़ आया। घज़ीरसे शिकायत करने पर तो और भी भण्डा फुटना, यह सोख-समक्ष कर खुप ही हो रहा।

इसके पश्चान् मैंने पाँच घोड़ें, दो दासियाँ और दो दास मुग़ीस-उद्दीन मुहम्मद विन इमाद-उद्दीन समनानोके पास भेजे। परन्तु इस युवकने ये सब पदार्थ लीटा कर दोसी टंक वैंसे ही भेज कर मेरा दूना उपकार किया। कहना न होगा कि मैंने वह ऋणा भी सुका दिया।

### १८-सम्राट्के कैम्पमें गमन

मन्त्रवर देशको जाते समय राहमें तैलिंगाने देशमें सम्राट्क को सेनामें महामारी फैल जानेके कारण सम्राट्मयम तो दौलताबाद चला श्राया और तदुपरान्त वहाँसे गङ्गा-तटपर श्राकर बस गया। सम्राट्ने लोगोंका भी इसी स्थानपर बसने-की श्राक्षा दे दी। मैं भी इस समय वहाँ पहुँचा ही था कि इतनेमें दैचयोगसे ऐन-उल मुल्कका विद्रोह प्रारम्भ होगया। इस समय मैं सम्राट्की ही सेवामें रहता था श्रोर मेरी सेवासे प्रसन्न हो उसने श्रपने विशेष श्रश्वोमेंसे एक मुक्को भो प्रदान किया श्रीर मैं उसके विशेष श्रश्वोमेंसे एक मुक्को भो प्रदान किया श्रीर मैं उसके विशेष श्रश्वोमेंसे एक मुक्को भो प्रदान किया श्रीर मैं उसके विशेष श्रग्वामें समित्रत होनेके प्रशाद गंगा तथा सरयूको पार कर में सालार मसऊद गाज़ीकी कन्नके दर्शनार्थ गया श्रीर सम्राटकी चरण-धृलिके साथ ही दिल्ली लोटा।

# १६--सम्राट्की अपसञ्चता और मेरा वैराग्य

एक दिन में शैल शहाब उद्दीन शेल जामके दर्शनार्थ दिली नगरके बाहर उनकी निर्माण की हुई गुहामें गया। वहाँ जानेका मेरा वास्तविक श्राभाय केवल उस विचित्र गुफाका दर्शन मात्र था। शैल महाशयके वंदी हो जाने पर जब सम्राद्ने उनके पुत्रोंसे पितासे मिलनेवालोंके नाम पूले तो उन्होंने मेरा भी नाम बता दिया। बस फिर क्या था. सम्राद्की भाहानुसार चार दासोंका पहरा मेरे दीवान खाने पर भी लग गया। पहरा लग जाने पर प्रत्येक मनुष्यका जीवन वडी कि दिनाईसे बचता है।

मेरे ऊपर शुक्तके दिन पहरा वैठा और मैंने भी तुरंत 'हस्वन श्रक्षाहो व नेमल वकील' पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उस दिन मैंने यह (श्रर्थात् ईश्वर पवित्र है श्रीर अच्छा वकील या प्रतिनिधि है) तैतीस सहस्र वार पढ़ा और रात- को दीवान लाने में हो रहा। इसके अतिरिक्त मैंने पाँच दिनका वन रखा; प्रतिदिन एक बार कलाम उल्लाह स्माप्त कर पानी पीकर इक्तार (वतमंग) करता था। पाँचवें दिन वत तोड़ा। परंतु इसके पश्चात् पुनः चार दिनका वत धारण कर लिया।

शैलके वधके उपरांत मुक्तकों भी स्वतंत्रता मिल गयी और ईश्वरकी इपाम मेरा मन भी नौकरीसे खट्टा हो चला और में संसारके नेता (इमामे श्रालम), पवित्र विद्वान, जगत-श्रेष्ठ (फ़रीद उद्दूहर), श्रद्धितीय (वहीद-उल श्रन्न) शैल कमाल-उद्दीन श्रद्धिला गाज़ीकी सेवा करने लगा। यह महात्मा ईश्वर प्रेममें सदा मतवाले रहते थे। इनकी श्रलौकिक शक्ति भो खूब प्रसिद्ध थी। मैं इसका वर्णन प्रथम ही कर श्राया हैं।

अपनी समस्त धन-संपत्ति अनाथों तथा फकीरोंको बाँट मैंने भी इन शैल महान्माकी सेवा प्रारंभ कर दी। शैलकी दस दिन और कभी कभी बीस बीस दिन तक बत (उपवास) रखते थे। उनका अनुकरण करनेकी मेरे खिलमें लालसा तो बहुत होती थी परंतु शैल निषेध कर कह दिया करते थे कि प्रार्थना करते समय अभी अपनी वासनाओंको इतना कष्ट न दो। वे बहुधा कहा करते थे कि हद्यसे पश्चालाप करने-वालेके लिए यात्रा करने या पदल चलनेका कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास कुछ थोड़ीसी संपत्ति शंप रहनेके कारण चिलमें सदा कुछ न कुछ आसक्ति सी बनी रहती थी। अतएव उसके निवारणार्थ मैंने सब कुछ लुटा अपनी देहके वस्त्र तक एक भिद्युकसे बदल लिये और पाँच मास तक शंलके पास रहा। इस समय सम्राद् सिंधु देशमें गया हुआ था। वहाँसे सौटने पर मेरे इस प्रकारसे विरक्त होनेकी सूचना मिलते ही उसने मुक्ते मैबस्तान (सहवान) में बुला में आ और मैं भिकुकके वेपमें ही सम्राट्के संमुख उपस्थित हुआ। सम्राट्ने मेरे साथ बड़ी दयालुनाका वर्ताव किया और पुनः नौकरी करनेका माग्रह किया, परंतु मैंने स्वीकार न किया और हजको जानेकी आक्षा चाही। उसने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली।

सम्राट्से मिलनेके अनंतर में वाहर आकर 'मलिक-वशीर' के नामसे प्रसिद्ध एक मठमें ठहर गया। इस समय हिजरी सन् ७४२ के जमादी-उल-अव्वलका श्रंन होनेको था। रजब मासमें शश्रधानकी दसवीं तिथि तक मेंने वहाँ रह कर विक्षा (चालीस दिनका बत विशेष) किया। धीरे धीरे में पाँच दिनका बत रखने लगा। पाँचने दिन केवल थोड़ेसे बावल, बिना सालनके ही, खा लेता था। दिन भर कुरान पढ़ा करता था और रातको जिनना हो सकता था ईश्वर-प्रार्थना करता था। अब भोजन तक मुभको भार प्रतीत होने साग और उलटी कर देने पर ही कुछ शांनि प्राप्त होती थी। इस प्रकारसे ध्यान-धारणा में मैंने चालीस दिन व्यतीत किये।

चालीस दिन बीतने पर सम्राटने मेरे लिए जीन सहित घोड़ा, दास-दासियाँ, मार्ग व्यय तथा वस्त्र आदि मेजे। सम्राट् द्वारा प्रेषित वस्त्र पहिन कर मैंने सूती श्रस्तर युक्त नीले रंगका जुष्या (बोगा), जिसको पहिन कर मैंने खालीस दिनका जत साधा था, उतार दिया परन्तु राजकीय खिलग्रत पहिनते समय मुभे कुछ बाह्य बस्तु सी प्रतीत हुई और इसके विप-रीत जुष्येकी घोर देखनेसे मेरे हुद्यमें ईम्बरीय ज्योतिका प्रकाश सा हो जाता था। जयतक समुद्री हिन्दू डाकु ग्रीने लूटकर मुक्ते नंगान कर दिया तवतक यह जुव्वा सदा मेरे पास रहा। सब कुछ लुट जाने पर यह भी जाता रहा।

# श्राठवाँ श्रध्याय

### दिल्लीसे मालावारकी यात्रा

### १--चीनकी यात्राकी तैयारी

क्षु छाट्के संमुख उपस्थित होने पर उसने मेरी पहिलेसे भी कहीं अधिक श्रभ्यर्थना कर कहा कि मैं यह भलीभाँनि जानना हूँ कि तुमको पर्यटनकी बड़ी लालसा लगी रहती है, श्रतप्व में श्रपनी श्रोरसे दूत बना कर तुमको चीन देशके सम्माट्के पास भेजना चाहना हूँ। इतना कह उसने मेरी यात्राका समस्त सामान जुटाना प्रारम्भ कर दिया और मेरे साथ जानेके लिए कनिएय व्यक्ति भी नियन कर दिये।

चीन देशके मम्राट्ने बादशाहके पास सौ दास-दासियाँ, पाँच सो थान कमस्वाव (जिनमें सी जैनोन नामक नगरके बने हुए थे श्रीर सौ सनकाके), पाँच मन कस्तूरी, पाँच रक्तजटित खिलश्रनें, पाँच मृचर्ण तृणीर और पाँच नलवारें मेज कर हिमालय-पर्वत-प्रदेशीय मंदिरोंके पुनर्निर्माणकी आहा प्रदान करनेकी प्रार्थना की। कारण यह था कि इस पर्वतीय प्रदेशके 'समहल' नामक स्थानमें चीन-निवासी यात्रा करने आते थे और सम्राट्ने पर्वतपर आक्रमण कर मन्दिर तथा नगर दोनोंका ही विष्टंस कर डाला था। सुलतानने चीन सम्राट्की इस प्रार्थनाका यह उत्तर दिया कि इसलाम धर्मके अनुसार केवल जिज्या देनेवाले व्यक्तियोंको ही मन्दिर निर्माणकी आजा मिल सकतो है और यदि चीन-सम्राट्का भी ऐसा ही करनेका विचार हो तो यह कार्य बहुत सुगमतासे हो सकता है। पर बदलेंमें उसने कहीं अधिक मृल्यवान उपहार भेते।

सम्राट्की उदारताका कुछ श्रंदाज्ञा नीचे दी हुई सूचीसे हो सकता है। सौ हिन्दू दाम तथा नाचना श्रोर गाना जानने-वाली दासियाँ, 'बेरिया'' नामक बस्त्रके सौ थान ( यह वस्त्र सूतो होने पर भी सुंदरतामें अद्वितीय हाता है। प्रत्येक थानका मृत्य सौ दीनार होता है ), 'ज़ुज़' न मक रेशमी वस्त्रके सौ थान (इस वस्त्रके निर्माणमें पाँच रंगीका रेशम लगाया जाता है), 'सलाहियां नामक बस्त्रके एक सौ चार थान. 'शीरींबाफ नामक वस्त्रके सौ थान, मरगरके पाँच सौ थान (यह ऊनी चस्त्र मारदीनमे वनकर श्राता है - इसमें सौ थान कृष्ण, सो नीले सी श्वेत, सी रक श्रीर सी हरित वर्णके थे ), कतांरुगिकं सौ, कजागन्दके सी, तथा सौ विना बाँहके चुगे ( चोगे ), एक डेरा ( बडा ), छः डेरे ( छाटे ), चार सुवर्णके और चार रजतके भीना किये हुए शमादान, लोटो सहित स्वर्णके चार श्रीर रजनके दस थाल, सम्राट्के धारण करनेके निमित्त सोनेके कामको दल ख़िलश्रते, दस रक्षजटित 'शाशिया' नामक टोपियाँ, दस तलवारें ( इनमें एककी म्यान मका तथा रत्नजिटत थी)। दस मुकाजिटत दस्ताने ( दस्तवान ) श्रीर पंद्रह युवा दास - इतनी वस्तुएँ सम्राट्ने उपहारमें चीन सम्राद्के पास भेजीं।

(१) बेरमिया-एक प्रकारका अत्यन्त उत्तम सुती वस्त होता था।

प्रसिद्ध विद्वान् श्रमीर ज़हीर उद्दीत ज़नजानीको भी मेरे साथ यात्रा करनेका आदेश हुआ और उपहारकी समस्त वस्तुएँ सम्राटके पास काफर शरवदारकी सुपूर्वगीमें कर दी गर्या। समुद्द तट तक हमको पहुँचानेके लिए श्रमीर मुहम्मद हरवीकी श्रध्यद्वतामें एक सहस्र सवार भी सम्राटने मेजे।

चीन सम्राट्के 'तरसी' नामक दूतके पन्द्रह अनुयायी और सौ भृत्य थे। यं सब भी हमारे साथ ही लौटे। इस प्रकारसे चीन जाते समय हमारे साथ एक अच्छा समुदाय हो गया था। सम्पूर्ण मार्गमें हमको सम्राट्की आरसे ही भोजन मिलने-का प्रवन्ध था।

#### २---तिलपत

हिजरी सन् ७४३ के सफर मासकी सत्तरहवीं तिथिको हमने प्रस्थान किया। इस देशमें बहुधा प्रत्येक मासकी दुसरी, सातवीं, वारहवीं, सत्तरहवीं, वाईसवीं या सत्ताइसवीं तिथिको यात्रा करनेकी प्रथा है। प्रथम दिन हमने दिल्लीसे सात-आठ मीलको दूरीपर स्थित तिलपत' नामक श्राममें विश्राम किया। इसके पश्चान् 'आयो' 'नामक स्थानमें होते हुए हम 'वयाना' पहुँचे।

- (१) तिलपत—दिल्लीके ज़िलेमें मधुराकी सद्ककं पास इस नामका एक प्राचीन गाँव अब भी हैं। प्राचीन कालमे पूर्वीय प्रान्तोंने दिक्खी आनेवाले व्यक्ति प्रथम यहीं विश्वाम करते थे। महाभारतके प्रसिद्ध 'पंच प्राम' में इसकी भी गणना है, और यह इसकी प्राचीनताक। प्रमाण है।
- (२) भावो-चह गाँव इस समय भी मधुरा ज़िकेमें ओखका नहरसे कुछ मीडकी तूरीपर भरतपुर-नधुराकी सदकपर स्थित है।

#### ३---बयाना'

यह नगर श्रत्यंत सुंदर श्रीर विस्तृत है। यहाँका बाज़ार भी रमणीक है, और जामे (श्रर्थात् प्रधान ) मसजिद भी श्रद्धितीय है। मसजिदकां दीवारें तथा छत पाषाणकी बनी हुई हैं। सम्रादकी धायका पुत्र मुज़फ्फ़र यहाँका हाकिम है। इसके पूर्व मिलके मुजार इन्ने श्रवीरिजा इस पदपर प्रतिष्ठित

(१) बयाना—भरतपुर राज्यमें एक छोटासा नगर है। यहाँकी जनसंख्या भी अब पाँच-छः सहस्र ही होगी। मध्ययुगमे इस नगरका बहा महत्त्व था। सन्नाट् अकवरके समय खरकार 'स्वा आगरा' से इस नगरका संबन्ध था। अबुळफज़लके कथनानुसार उस समय इस नगरमें बहुतेरे प्राचीन भवन तथा तहत्त्वाने विद्यमान थे और तांबेके पात्र तथा अखादि भी प्राचीन खंडहरों में मिल जाते थे। इससे इसकी प्राचीनता सिख होती है। उस समय यहाँपर एक मीनार बना हुआ था जो अब तक विद्यमान है। परंतु इस समय इसके केवल दो खंड रोव रह गये हैं। तृतीय खंड मैगज़ीनकी बारूदमें अग्नि छग जानेके कारण उड़ गया। सुकतान कृतुब-हड़ीन ख़िलजीके समयकी मिलक कापूर द्वारा निर्मित (हि॰ ७१८ की) रक्त पाषाणकी एक बावली भी यहाँ अवतक विद्यमान है और इसपर इसकी निर्माण-तिथि भी अकिन है।

प्राचीन वैभव तथा उसके यह होतेकी कथाके संबंधमें यहाँके निवासी नीचे दिया हुआ होड़ा पहा करते हैं।

अगारइ सौ तिहत्तर सुदि ( बदि ? ) काग तीज रविवार । विजय मंदिर गद ठोड़ा, अवृत्रकर कृत्वहार ।

गणना करनेसे यह समय हिजरी सन् ५९२ निकलता है। इस समय बहराम बिन मसऊद गज़नबी राजसिहासनपर बैठा था बीर इसी सम्राट्के सेनानायक द्वारा इस प्राचीन नगरका पतन हुआ था। था; यह अपने आपको कुरैशी कहनाथा परंतु था वड़ा ही कुर और निर्देयी। (इसका वर्णन पहले हो चुका है।)

इस नृशंसने नगरके वहुतमे व्यक्तियोंका बच कर हाला था और वहुतोंके हाथ-पाँच कटवा दिये थे। इसकी जम्मयता-का प्रदर्शित करनेवाले अत्यंत सुन्दर परंतु हम्तपादिवहीन एक पुरुषको मैंने भी इस नगरमें अपने गृहकी दहली अमैं बेठे पाया।

सम्राट्कं एक बार इस नगरमें होकर जाने पर जब नगर-निवासियोंने मिलके मुजीरकी शिकायन की नो सुलतान-ने इसको बन्दी कर गर्डनमें 'तोक' (लोहेकी हँसली) इलवा मंत्रीके सामने बंटा दिया और नगर-निवासी इसकी कृरताकी कथाएँ उपस्थित होकर लिखवाने लगे। तदनंतर सम्राट्ने उन सब लागोंको, जिनके साथ निर्देयताका व्यवहार हुआ था, राजी करनेकी आज्ञा निकाली श्रोर इसके ऐसा करने पर इसका वध कर दिया गया।

इस नगरके विद्वानोंमें इमाम श्रज्ज उद्दीन जुबेरीका नाम उक्कोल योग्य है। यह महाशय जुबेर बिन उल श्रवाम सहाबी रसुले खुदाके वंशज थे।

ग्यालियरमें मैं इनसे 'वाश्वाजमा' नामसे शिक्षद्व श्वी मिलक श्वज उद्दीन मुलतानीके गृहपर मिला था।

#### ४---कोल

बयानासे चलकर हमलांग 'कोल' (अलीगढ़) आये और नगरके बाहर एक मेदानमें ठहरें। इस नगरमें आमके उप-बनोंकी संख्या बहुत अधिक है। यहाँ आकर मैंने 'ताज उल आरफीन' की उपाधिसे प्रसिद्ध शेल सालह आविद् शम्स- उद्दीनके दर्शन किये। इनकी अवस्था बहुत अधिक थी और नेत्रोंकी ज्योनि भी जानी रही थी। सम्राट्ने इसके पश्चान् इनको बन्दोगृहमें डाल दिया और वहीं इनकी मृत्यु होगयी। (मृत्युका बुत्तान्त मैं पहले ही लिख चुका हूँ।)

'काल' आने पर स्वना मिली कि नगरसे सान मीलकी दूरीपर जलालो' नामक स्थानके हिन्दुओंने बिद्रोह कर दिया है। वहाँके निवासी हिन्दुओंका स्थानना तो कर रहे थे परन्तु अब उनकी जानपर आ वनी थी। हिन्दुओंको हमारे आनेकी कुछ भी सूचना न थी। हमने आक्रमण द्वारा सभी हिंदुओं (तीन सहस्र सवार तथा एक सहस्र पेदल) का वय कर उनके गृह तथा अक्षशस्त्रादि अधिगत कर लिये। हमारी आंरके केवल तैंनीस सवार और पचास पदाति खेत रहे। वेचारा काफूर साक़ी अर्थात् शरबदार भी, जिसकी सुपुर्दगीमें चीन सम्राद्की भट दी गयी थी, वीरगिनको प्राप्त हुआ। इस घटनाकी सूचना सम्राट्को देकर उत्तरकी प्रतीक्षामें हम लोग इसी नगरमें ठहर गये।

पर्वतोंसे निकल कर हिन्दू प्रतिदिन जलाली नगर पर श्राक्रमण किया करते थे, श्रीर हमारी श्रोरसे भी 'श्रमीर' हम सबको साथ लेकर उनका सामना करने जाता था। एक

- (1) कोल ( अलोगद् ) में दौद राजपुतीं के समयका एक गर् बना हुआ है और इसके मध्यमें सखावतसाँकी मसजिद भी इस समय तक वर्षमान है। यहाँ र सम्राट् नासिर-उद्दीन महमूदके समयका ( हि॰ ६५२ ) एक प्राचीन मीनार भी थी परन्तु ज़िलेके अधिकारियोंने सन् १८६१ में उसे दहवा दिया।
- (२) जलासी—इस नामका एक प्राचीन कसवा वर्तमान अलीगढ़के पासमें ही पूर्वकी तरक स्थित है।

दिन समुदायकं साथ घोड़ोंपर सवार हो में बाहर गया।
ग्रीष्म भ्रम्तु होनेकं कारण हम सब एक उपवनमें घुसे ही थे
कि चिल्लाहर सुनाई दी और हम गाँवकी और मुड़ पड़े।
हतनेमें कुछ हिन्दू हमारे ऊपर भ्रा टूरे। परन्तु हमारे सामना
करने पर उनके पाँच न टिके। यह देख हमारे साधियोंने भिन्न
भिन्न दिशाओं में उनका पीछा करना प्रारम्भ किया। मेरे साध
इस समय केवल पाँच पुरुष थे। में भी भगेडुओंका पीछा कर
रहा था कि सहसा एक भ्राड़ीमेंसे कुछ सवार तथा पदातियांने निकल कर मुभपर श्राक्षमण किया। श्रह्मसंख्यक होनेकं
कारण हमने श्रव भागना प्रारम्भ कर दिया, और दस पुरुष
हमारा पीछा करने दौड़े। हम संख्यामें केवल तीन थे। धरती
पथरीली थी और कोई राह दिगोचर न होती थी। मेरे
घोड़के श्रमले पैर तक पत्थरोंमें श्रदक गये। लाचार होकर
मेंने नीचे उतर उसके पैर निकाले और फिर सवार होकर
चला।

इस देशमें दो तलवारें रखनेकी प्रधा है। एक जीनमें लटकायी जाती है जिसको 'रकाबी' कहते हैं: और दूसरी तृशोरमें रखी जानी है।

में कुछ ही आगे बढ़ा था कि मेरी रकाबी' म्यानसे निकल कर गिर पड़ी। सुवर्णकी मूठ होनेके कारण उठानेके लिए में पुनः नीचे उतरा और उसको पृथ्वीसं उठा ज़ीनमें ग्ल फिर चल पड़ा। शत्रु मेरा पीछा अब भी कर रहे थे। में एक गहा देल उसीमें उतर पड़ा और उनको दृष्टिसे आमल हो गया।

गहुंके मध्यसे एक राह जाती थी। यह न जानते हुए भी कि वह कहाँको जाती हैं, मैं उसीपर हो लिया और कुछ ही दूर गया होऊँगा कि इतनेमें, लगभग चालीस बाण्यारी पुरुषोंने मुक्को सहसा घेर लिया। मेरे शरीरपर कवच न होनेके कारण भागनेमें तो यह भय लगा हुआ था कि कहीं कोई बाण द्वारा बिद्ध न कर दे। अतपव घराशायी हो मैंने संकेत द्वारा ही इनको जना दिया कि मैं तुम्हारा वंदी हूँ। कारण यह कि ऐसा करनेवालेका ये कभी वध नहीं करने। लवादा (जुञ्बा), पाजामा और कमीज (कुरता) के अतिरिक्त मेरे सभी वस्त्र उतार, ये लोग बन्दी बना मुक्को एक माड़ीके भीतर लेगये। इसी स्थानपर बुद्धाच्छादिन एक सरोधरके किनारे यह ठहरे हुए थे।

यहाँ श्राकर इन्होंने मुक्तका उर्द (मूंग?) की रोटो दी।' भोजन कर मैंने जल पिया। इनके साथ दो मुसलमान भी थे। इन्होंने फ़ारसी भाषामें मेरा निजी वृत्तांत पूछा। मैंने भी श्रपना सारा वृत्त कह दिया परंतु सम्राट्के सेवक होने की बात न बतायी।

यह कह कर कि ये लोग तेरा श्रवश्य वध कर देंगे, इन्होंने एक पुरुषकी श्रोर संकेन कर बनाया कि यह इनका सर्दार है। मैंने इन्हीं मुसलमानी द्वारा श्रव उस पुरुषसे श्रनुनय-विनय इन्यादि करना शारंभ किया।

इसके अनन्तर सर्दारने मुझको एक वृद्ध, उसके पुत्र और एक दुएमकृति कृष्णकाय मनुष्य—इन तीन व्यक्तियोंके सुपुर्द कर कुछ आज्ञा दे विदा कर दिया। परंतु अपनी वधः संबंधो आज्ञाको में न समस्र सका।

यं तोनों पुरुष मुक्तको उठाकर एक घाटीकी झोर ले चले, परंतु राहमें उस रूष्णकाय पुरुषको ज्वर हो जानेके कारण वह मेरे शरीर पर झपने दोनों पाँव रख कर सो गया श्रीर इसके उपरांत वृद्ध तथा उसका पुत्र दोकों सो गये। प्रातःकाल होते ही ये तीनों श्रापसमें वार्ते करने श्रीष्ट मुभको सरोवर तक चलनेका संकेत करने लगे। यह बात भलीभाँति समभ कर कि मेरी मृत्युका समय श्रव निकट श्रागया है, मैंने वृद्धकी प्रार्थना पुनः प्रारंभ कर दी। उसको भी श्रंतमें मेरे उपर द्या श्रा गयी।

यह देख मैंने अपने कुरतेकी बाँहें फाड़ उसकी इसिक्षप दें दी कि जिसमें वह उनको दिखा कर अपने साथियों से कह सके कि बंदी भाग गया। इतनेमें हम सरोवरके निकट आ गये और कुछ पुरुषोंका शब्द भी वहाँसे आता हुआ सुनाई देने लगा। अपने सब साथियोंको वहाँपर एक जान बुद्धने मुक्से संकेत छारा पीछे पीछ आनेको कहा। सरोवरपर पहुँच कर मैंने वहाँ बहुनसे पुरुषोंका एक अपाया। इन लोगोंने बुद्धसे अपने साथ चलनेको कहा परन्तु बुद्ध तथा उसके साथियोंने यह बान स्वीकार न की।

वृद्ध तथा उतके साथियोंने अपने हाथकी अंगकी रस्ती खोल पृथ्वीपर रख दी और मेरे सामने बैंठ गये। यह देख मेंने यह समझा कि इस रस्तीम वाँध कर ये मेरा वध करना चाहते हैं। इसके पश्चात् तीन पुरुप इनके पास आ वार्तालाप करने लगे। इससे मेंने यह अनुमान किया कि वे यह पूछ रहे हैं कि इस पुरुषका वध अवतक क्यों नहीं किया गया। यह सुन बूढ़ेने रुप्पकाय व्यक्तिकी और संकेत कर कहा कि इसको ज्वर आ जानेके कारण यह कार्य अवतक स्थानित कर दिया गया था। इन तीनों व्यक्ति योंमें एक अत्यन्त सुन्दर तथा युवा पुरुष भी था। इसने अब मेरी आंर देखकर संकत द्वारा पूछा कि क्या तू स्वतन्त्र होना चाहता है? मेरे 'हाँ 'करने पर

उसने मुक्तको जानेकी आश्वा देदी। यह सुन मैंने अपना 'जुष्वा' अर्थात् लवादा उसका देदिया श्रीर उसने भी श्रपनी पुरानी कमरी उठाकर मुक्तको देदी श्रीर एक राहको झोर संकेत कर कहा कि इसी पथसे चला जा।

मैं चल तो दिया परंतु मनमें श्रव भी डर था कि कहीं श्रीर लोग मुक्का न देख लें। बाँसका जंगल देख मैं उसीमें हो रहा श्रोर सुर्यास्तनक वहीं छिपा रहा। रात होते ही में वहाँसे निकल उस युवाके प्रदर्शित पथपर पुनः चल पड़ा। कुछ काल पथात् मुक्के जल दिखाई दिया श्रोर में श्रपनी प्याम बुक्का फिर राहपर हो लिया श्रीर तृतीयांश रात बोतने तक चलता रहा: इतनेमें एक पर्वत श्रा गया श्रोर में उसीके नीचे पड़ कर सो गया। प्रातःकाल होते ही पुनः यात्रा प्रारंभ कर दी श्रोर दोपहर होते होते एक ऊँची पहाड़ी-पर जा पहुँचा। यहाँ कीकड़ श्रोर बेरीकी भरमार थी। जुधा शान्तिके लिए मैंने बेर भी भरपेट खाये। काँटोंके कारण मेरे पैर इतने घायल हो गये थे कि श्राजनक उनके चिन्ह वर्षमान हैं।

में श्रव पहाड़से उतर एक घासके खेतमें आ गया। इसमें परंडके बृक्ष लगे हुए थे श्रीर एक बाई (बावली) भी बनी हुई थी (सीढ़ीदार बड़े कृपको बाई कहते हैं)। कहीं कहीं सीढ़ियाँ जलके भीतर तक भी होती हैं श्रीर वहाँ पर दालान इत्यादि भी बना दिये जाते हैं। इस देशके घतालय पुरुष इस प्रकारके कृप बनवाने में श्रपना बड़प्पन तथा गीरव समभते हैं। यह कृप बहुधा ऐसे देशों में बनवाये जाते हैं जहाँ जलका श्रभाव होता है।

इस कृपमें उतर कर मैंने जल पिया। वहाँपर कुछ

सरसाके पत्ते भी पड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि किसीने वहाँ बैठकर सरसी धोयी है। कुछ सरसी तो मैंने वाली और शेव बाँधकर अपने पास रख ली। इस प्रकार उदर पूर्ति कर मैं परंडके बृक्तके नीचे ही पडकर स्तो गया। इतनेमं चालीस कवचधारी श्रश्वारोही सैनिक उस वाईपर श्रापहुँचे श्रोर इनके कुछ साधीता स्नेन तक चले श्राये परंतु दैवगतिसे किसीकी भी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी। इनको आये हुए थोड़ा ही समय बीता होगा कि पचास पुरुपोंका एक अन्य दल बाईपर श्राकर खड़ा हो गया। डस सम्दायका एक आदमी तो मेरे सामनेके बृद्ध तक आ जाने पर भी मुक्ते न देख सका। मुश्रामला वढव होता देख में घासके खेतमें जा छिपा श्रीर श्रागन्तक बाईपर जा स्नान तथा जल-कीडामें रत हो गये। राश्रिमें उनका शब्द बंद हो जाने पर, उनको साया हुश्रा समभ कर, में विश्राम-म्थलसे बाहर आ अश्वोंकी लीकपर चल दिया। चाँदनी जिली होनेके कारण में बराबर चलता रहा श्रोर श्रंतमें श्रन्य बाईके निकट जा पहुँचा। यहाँ उतर कर मैंने अपने पाससे सरसौंके पत्ते निकाल कर खाये और जल पीकर तथा शांत की । पाम-में ही एक गुम्बद देखकर में उसीके भीतर चला गया। भीतर जाकर देखने पर वहाँ पाँचयों द्वारा लायी हुई बहुतनी घास पड़ो मिली: बस मैं उसीपर पर फैलाकर लेट गया। राजिको घासमें सर्पकी सी किसी बन्य जन्तुकी सरसाहर प्रतीत होने पर भी धकावरके कारण मैंने उसकी तनिक परवाह न की। पातःकाल होते ही मैं एक विस्तृत सहकपर चल कुछ देरमें एक ऊँचे गाँवमें जा पहुँचा भीर वहाँसे दूसरे गाँवकी भार चल दिया। इसी शकार

कई दिवस पर्यंत घूमता फिरता श्रंतमें एक दिन मैं वृत्तोंके भुंडमें जा पहुँचा।

यहाँ एक सरावरके मध्यमें गृहसा बना हुआ दीखता था ब्रीर तटपर खज़रके बृत्त लगे हुए थे। थक जानेके कारण में यहाँ बैठ गया और इस चितामें था कि ईश्वरके अनुप्रहसे यदि कोई व्यक्ति दृष्टिगोचर हो जाय तो बस्तीकी राह पूछ लूँ। कुछ काल पश्चात् देहमें वल आर जाने पर मैं पुनः चल पड़ा। गहमें मुक्तको वैलॉके खुर दृष्टिगोचर हुए, और एक **वै**ल भी जाता हुन्ना देख पड़ा—इमपर एक कम्बल श्रीर दरान्ती भी रखी हुई थी। परन्तु इस राहको कुफ्फार ( श्रर्थात् हिन्दुश्रों ) के बान्तीकी श्रोर जाते देख में दसरी श्रोर चल पड़ा और एक ऊजड गाँवमें जा पहुँचा। यहाँ दो कप्ण-काय नंगे पुरुषोंको देख में बृत्तके नीचे डर कर बैठ गया श्रीर रात्रि हो जाने पर गाँवमें घुसा। वहाँ एक उजाड़ गृहमें शुक्रको अनाज भरनेकी मिट्टीकी एक कोठो दिखाई पड़ी जिसके निचले भागमें श्रादमीके प्रवेश करने लायक एक वडा सा छिद्र बना हुआ था । यह देल में उसीमें घुस पड़ा और भीतर जाकर एक पत्थर पड़ा देख उसीका निकया लगा कर सी रहा। सारी रात मभको वहाँपर किसी जन्तुके फड़ फड़ करनेकासा शब्द सुनाई देता रहा। यह जन्तु मुभसे भयभीत हो। रहा था और मैं इससे। अबतक मुभे इस प्रकार फिरते फिरते पुरे सात दिन बीत गये थे।

सानवें दिन मैं हिन्दु श्रोंके एक गाँवमें पहुँचा। यहाँ एक सरोवर भी था श्रीर शाक भाजी भी; परन्तु माँगने पर किसी श्रामनिवासीने मुभे भोजन तक न दिया। लाचार हो कूपके पाम पड़ी हुई मुलोकी पत्तियोंको ही खाकर मैंने सुधानिवृत्ति की। गाँवमें हिन्दुओं (काफिरों) का एक समुदाय भी खड़ा हुआ था और रखवाले भी घूम रहे थे। इनमें से एकने मेरा बृता जानना चाहा परन्तु उसको कुछ उत्तर न दे में धरतीपर बैठ गया। फिर इनमें से एक पुरुप मेरे ऊपर नलवार खींच कर आया, परन्तु थक कर चूर हो जानेके कारण मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। इसपर उसने मेरी तलाशी ली। नला-शीमें उसको कुछ न प्राप्त होने पर मैंने अपना वाहु विहोन कुरता हो उसको दे डाला।

श्रगले दिन में प्यान्यके कारण व्याकुल हो उठा और वहुत हूँ दुने पर भी जलका पता न मिला। एक उजाड़ गाँवमें गया परन्तु वहाँ भो जलका नाम तक न था। इस देशमें वर्षा श्रृतु-का जल एकत्र कर पोनेकी परिपाटो है। हार कर में भो एक राहपर हो लिया। यहाँ एक कञ्चे कृपके दर्शन हुए। पनघटपर केवल मूँ जको रम्भी पड़ी हुई थी, डोलका पता न था। लाचार हो श्रपनी पगड़ीकां ही रस्मीमें बाँधा और जो कुछ जल इस तरह आ सका उसीका चूसना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु प्यान्स न बुक्ती। श्रव मैंने अपना एक मोज़ा रस्सीमें बाँधा परन्तु भाग्यवश रस्सी ही टूट पड़ी और मोज़ा कुएमें जा गिरा। यह देख मैंने दूसरा मोज़ा बाँधा और भर पेट जल पिया।

त्या शान्त होने पर मैं मोजेका उत्परी भाग रस्सी तथा घजो द्वारा पाँचपर बाँघ ही रहा था कि झाँख उठाने पर मुक्तको एक हम्पाकाय पुरुप श्राता हुआ देख पड़ा। इसके एक हाथमें लोटा और दूसरेमें इण्डा था, और कन्धेपर कोली पड़ो हुई थी। आते ही इस पुरुपने मुक्तसे 'अस्सलामीलेकुम' कहा और मैंने भी इसके उत्तरमें "श्रलंकोम्स्सलाम स रहमत

उक्का व वरकात हु" (अर्थात् सलामती तुम्हारं ऊपर हो श्रीर ईश्वरकी रूपा भी) कहा। इस पुरुपके फ़ारसी भाषामें 'चैह कसी' (तुम कीन हो?) कहने पर मैंने उत्तर दिया कि मैं राह भूल गया हूँ। मेरा यह उत्तर सुन आगन्तुक भी स्वयं अपनी राह भूलना वताकर लोटे द्वारा कुपसे जल खींचने लगा। में भी जल पीना चाहता था परन्तु उसने मेरा यह विचार रोक कर तिक धीरज धरनेको कहा और अपनी मोलीमें भूने हुए चने और चावज (चीलें) निकाल मुभको खानेको दिये। इस प्रकार अपनी चुधा शांत कर मैंन जल पिया और उस पुरुपने वज् (नमाज़के पूर्व विशेष प्रकार सहस्तपाद और पुखादि धोनेकी किया) कर नमाज़की दो रक्त ते (खण्ड विशेष — कुगन शरीफ के अध्यायके खंडोंसे अभिप्राय हैं) पढ़ीं। कहना न होगा कि मैंने भी इसी प्रकार वज्नसे निवृत्त हो इसी स्थलपर नमाज़ पढ़ी।

उपासनासे निवृत्त होने पर उसके प्रश्न करने पर मैंन अपना नाम मुहम्मद मीर अनाम बताकर जब उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मुसे कल्ब-कारह (अर्थात् प्रसन्नचित्त ) कहते हैं। उत्तर सुनते ही मेरे मुखसे निकला कि शकुन तो अच्छा हुआ, और यह कह कर मैंने अपनी राह पकड़ी। मुसको इस प्रकार जाते देख उसने मुससे अपने साथ चलनेको कहा और में उसीके साथ हा लिया। कुछ ही दूर चलने पर मेरे शारीरिक अवयवीन जवाब दे दिया और में थक कर चूर हो झानेके कारण राहमें ही बैठ गया। यह देख उसने जब मेरी दशा जाननी चाही तो मैंने यह उत्तर दिया कि भाई, तुम्हारे न आतं तक तो मुसमें चलनेकी शक्ति थी, परन्तु अब न आहे किस कारणवश्न में एक पत्त भी नहीं चल सकता। यह सुन उसने 'सुबहान श्रक्ताह' (श्रयांत् रेश्वर शुद्ध है) कह कर श्रपनी गर्दनपर चढ़ बैठनेका श्रादेश किया। परन्तु उस वृद्ध पुरुपके ऊपर रस प्रकार सवार होनेको जी नहीं चाहना था। पर वह न माना श्रीर यह कहकर कि ईश्वर मुक्ते बल देगा, उसने श्राग्रहपूर्वक मुक्तको श्रपने ऊपर बैठा 'हस्यन श्रक्ताहो नेमउल वकील' (श्रयांत् परमेश्वर पवित्र है श्रीर हमारा प्रतिनिधि है) उधारण करने को कहा।

तृद्धके आदेशानुमार यह पाठ करने ही मुझको निद्रा आ गयी। धरतीपर पाँव टेकनेके समय जब मेरी आँख खुली तो उसका पता न था और मैंने अपनेको एक जन-पूर्ण गाँवमें खडा पाया।

वस्तीक भीतर प्रवेश करने पर पता लगा कि यहाँकी हिन्दु जनता सम्राट्के अधीत है और यहाँका हाकिम भी मुसल-मान ही है। सूचता मिलते पर वह मेरे पास आया। उससे प्रश्न करने पर मानूम हुआ कि इस गाँवका नाम ताजपुरा है और काल यहाँसे दो फरसल (कोस) की दृगीपर है।

हाकिमने अपने घर ले जाकर मुक्तको स्नान कराया और
उप्ण भोजन दे कहा कि मिश्रदेशीय एक व्यक्ति मुक्तको कोलसे
आकर एक घोड़ा और अमामा (पगड़ी) दे गया है। विभयतक जाते समय इन वस्तुओंका ही उपयोग करनेकी इच्छासे
मैंने जब इनको मँगवाया तो पता चला कि यह तो बही यहा
हैं जो मैंने उस मिश्रदेशीय पुरुषको दे दिये थे। अपनी
गर्दनपर सवार करानेवालेका स्मरण करके मुक्तको अभी तक
आश्चर्य हो रहा था। मैं वारम्यार स्मरण करने पर भी बहुत
काल तक यह निर्णय न कर सका कि वह पुरुष कौन था।

अन्तमं मुक्ते वली-अझाह (ईश्वर भक्त) अब अबदु झा मुरशदी-के वचन स्मरण हो आये। उन्होंने मुक्तसे कह दिया था कि मेरा भ्राता एक बड़ी कठिनाईसे तेग उद्धार करेगा। मुक्ते अय यह भी याद हो आया कि उन्होंने उसका नाम 'दिलशाह' बताया था, और 'कृल्य-फ़ारह' का भी यही अर्थ होता है। अब मुक्ते पूरा विश्वास होगया कि शेख अब अबदु झा मुर-शदीने जिस पुरुष के सम्बन्धमं मुक्तसे कहा था वह यही था और यह अवश्य ही महात्मा था। परन्तु मुक्ते तो इसी बात-का दुःल रहा कि उसका साथ कुछ और काल तक मेरे भाग्य-में न था।

इसी रातको मैं यहाँसे चल पड़ा। कैम्पमें पहुँच कर मैंने अपने सकुशल लौटनेकी सूचना दी। मुक्तको इस प्रकारसे आया हुआ देखकर लोगोंके हर्षकी सीमा न रही। मुक्ते बस्त तथा अश्व आदि भी उसी समय दिये गये।

इस वीचमं सम्राद्का उत्तर भी श्रागया। उसने धर्मवीर काफ्रिके स्थानमें गुलाम सुंबुल नामक पुरुषको नियत कर यात्रा करते रहनेका श्रादेश भेजा था। परन्तु यहाँ र मेरा चन्दी होजाना श्रशुभ-स्चक समभ कर उन लोगोंने सम्राद्को यात्रा स्थिगित करनेका प्रार्थनापत्र भेज दिया था। यात्रा बन्द न करनेके सम्बन्धमें सम्राद्का श्रादेश श्रा जाने पर मैंने बल देकर यात्राका विचार और भी इद करना चाहा, पर सबने यह कहना प्रारम्भ किया कि यात्राके प्रारम्भमें ही उत्पात श्रारम्भ होनेके कारण, या तो यात्रा ही बन्द कीजिये या सम्राद्के उत्तरकी प्रतीक्षा कीजिये, परन्तु मैंने ठहरना उचित न समभा और यह कह दिया कि सम्राद्का उत्तर हमको राहमें ही मिल सकता है।

### ५---व्रजपुरा

कोलसे चल कर दूसरे दिन हमने बजपुरा (बजपुर)
में पड़ाव किया। यहाँपर एक अत्यन्त उत्तम ख़ानकाह (मठ)
में मुहम्मद उरियाँ (नग्न) नामक शंख़ रहते थे। यह महाशय जैसे देखनेमें सुन्दर थे वेंसा ही उत्तम इनका स्वभाव भी
था। जब हम इनके दर्शनार्थ गये तो शैव महोदयके शरीरपर
एक तैमदके अतिरिक्त और कोई वस्त्र न था। मालूम हुआ।
कि यह सदा इसी प्रकारसे रहते हैं।

रेख महोदय मिश्रदेशीय 'क्राफा' नामक स्थानके प्रसिद्ध तत्ववेत्ता और ईर्वरभक्त महात्मा शैख सालह वली श्रक्षाह मुद्दमद उरियांके शिष्य थे। यह गुरुदेव भी नामि-प्रदेशसे लेकर पादपर्यन्त चोड़ा केवल एक तैमद बाँघा करते थे। कहते हैं कि यह महात्मा इशाकी नमाज़के पश्चात् प्रति दिन मठका श्रनाज श्चादि सब कुळ दोन-दुखियोंको बाँट दिया करते थे शौर दीएकी बत्ती तक निकाल कर फेंक देते थे। श्चीर प्रातःकाल होते ही ईर्वरपर मरोस्मा कर नया कार्यक्रम प्रारम्भ कर देते थे। अपने भृत्योंको सर्वप्रथम रोटी तथा वाकृला खिलाते थे। इस स्वभावसे परिचित होनेके कारण वाकृला खिलाते थे। इस स्वभावसे परिचित होनेके कारण वाकृला बिचनेवाले प्रातःकाल होते ही मठमें शा बठते थे शौर शैखजी श्चावश्यकतानुसार भाजी मोल लेकर यह शाश्वासन दे देते थे कि इसके मृत्यमें तुमको प्रथम पुरुषको न्यूनाधिक सम्पूर्ण भेंट दे दी जायगी।

जेब सम्राट्गाज़ाँ तातारी मैन्य सहित शाम (सीरिया) में पहुँच दिमालको अधिष्ठत कर लेने पर भी गढ़को न ले सका, तो उसका सामना करनेके लिए मिलक नासिर मेदानमें द्याया। दमिश्ककी दुन्तरी स्रोर 'क्शहब' नामक स्थानमें दोनोंका युद्ध ठना।

नासिर इस समय युवा था और इसके पहले उसको किसी मुद्धमें भाग लेनेका अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। शैस्र मुहम्मद उरियाँ भी उस समय सेनाके साथ ही थे। उन्होंने यह विचार कर कि नासिरके रके रहनेसे मुसल्मान भी रुके रहेंगे, नासिरके घोडेंके पाँचोंमें शृंखलाएँ डाल उसको भागनेमें असमर्थ कर दिया। इसका फल यह हुआ कि मिलक अपने स्थानसे तिल मात्र भी न हट सका और नानारियोकी बुरी तरह हार हुई: बहुनसे जानसे मार दिये गये और बहुनोंने नदीमें दूब कर प्राण् दे दिये। इसके पश्चान नानारियोंने शाम (सीरिया) तथा मिश्रकी और कभी मुख नक न फेरा।

भारत-निवासी शैल मुहम्मद उरियाँ मुफसे कहते थे कि मैं भी उस युद्धमें उपस्थित था श्रीर उस समय युवा-वस्थामें था।

# ६-काली नदी और क़न्नौज

मजपुरासे चल कर आवेस्याह अर्थात कालीनदी । पारकर हम लोग कुन्नोज नामक अत्यंत प्रसिद्ध नगरमें

- (1) कार्लानदी इस नामकी दो निदयौँ हैं एक पूर्वीय और वृस्ती पश्चिमीय। ग्रंथकारका अभिन्नाय यहाँ वृस्तीसे ही है जो मुज़- फ्क्रानगरके ज़िलेसे निकल कर मेरट, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा तथा फर्ट्याबादके जिलोंमें बहती हुई क्षीजसे चार मीज आगे बदकर गंगामें जा मिलती है। गिन्ज़ साहबके अनुसार यह कालिन्दी अर्थान् यमुना थी।
- (२) कसीज-फर्स्साबारके ज़िलेमें एक अध्यंत प्राचीन नगर है। प्रसिद्ध यवन भौगोलिक बतकीमूनः (ई॰ सन् १४०) और प्रसिद्ध

पहुँचे। यहाँका गढ़ ऋत्यंत ही रढ़ बना हुआ है। यहाँपर खाँड खूब उत्पन्न होती है और सम्ती होनेके कारण दिल्ली तक जाती है। नगर प्राचीर भी खूब ऊँचा बना हुआ है। इस नगरका वर्णन में इससे पूर्व भी कर चुका है। नगर-निवासी शैख मुईन-उद्दीनने यहाँ छाने पर हमको एक भोज दिया। यहाँका हाकिम फीराज़ बद्खशानी (वद्खशानिवासी) वदगमबोर्या किसगा नामक सम्राटका वंशज है।

शर्फो-अहाँके यहनसे विद्वान् एवं धर्मात्मा वंशज भी यहीं रहते हैं। उनके दादा दीलनायादमें काजी-उल-कुजान थे श्रीर धर्मात्मा तथा पुष्यात्मा होनेके कारण वे चारों श्रीर प्रसिद्ध हो गये थे। कहा जाता है कि एक बार इनके पदहीन होने पर किसी व्यक्तिने स्थानापन्न काज़ीके यहाँ इनपर सहस्र दोनार मार लेने ) का आरोप कर इनकी शपथ दिलानेक श्रमिप्रायसे यह कह दिया कि मेरा कोई श्रन्य व्यक्ति साला नहीं है। काज़ी द्वारा बलाये जाने पर इन्होंने आरोपका स्वरूप जानना चाहा और यह मालूम होते ही कि दम सहस्र दीनारका आरोप मुक्तपर लगाया गया है, काज़ी शरफ़ें-जहाँ ने तुरंत ही यह रक्षम काज़ीके पास वादीको देनेके लिए भेज दो। इस घटनाकी मुचना मिलतेही मन्नाट् श्रला-उद्दीनने, चीनी यात्री फ्राहिशन (ई० सन् ४००) तथा हुएन्सग (ई० सन् ६३४) से लेकर मुसलमान शासकीके ममय तकके सभी पर्यंटशीने इस नगरका वर्णन किया है और इये गंगातटपर ही बसा हुआ बताया है। परंतु गंगा यहाँमें इस समय बार मीलकी द्रीपर है और काली-नदी नगरके नीचे बहुती है। यहाँका अंतिम म्याधान हिंदू-नृपति जय-चन्द मुहम्मद गाँशीसे पश्जित होने पर गंगा नदी पार करते समय इव कर मर गया: और उसी समयमे इस नगरका हात होना प्रारंभ हुना ।

अभियोग मिथ्या होनेक कारण, काज़ी शर्फ जहाँको पुनः उसी पदपर प्रतिष्ठित कर राजकोपसे उनके पास दश सहस्र दीनार भेज दिये।

कृत्रीजमं हम तीन दिन ठहरे श्रीर इस बीचमं सम्राट्का यह उत्तर भी श्रा गया कि शेख इन्नेवनृताका पता न लगने पर दौलताबादके काज़ी वजीह उल-मुल्क उनके स्थानमें 'दृत' बन कर जायँ।

# ७--हस्रोल, बज़ीरपुरा, बजालसा ख्रौर मौरी

कन्नीजसे चल कर हन्नील, वज़ीरपुरा, वजालसा होते हुए हम मीरी 'पहुँचे। नगर छोटा होने पर भी यहाँ के वाज़ार सुन्दर बने हुए हैं। इसी स्थानपर मैंने शेंख कुतुब उद्दीन हेंदर गाज़ीके दर्शन किये। शंख महाद्यने रोग-शय्यापर पड़े रहने पर भी मुभको आशीबोद दिया, मेरे लिए ईश्वरस प्रार्थना की और एक जोकी रोटी मेरे लिए भेजनेकी रूपा की। यह महाशय अपनी अवस्था डेढ़ सौ वर्षकी बनाते थे। इनके मिन्नोंने हमें बताया कि यह प्रायः वन तथा उपवासमें ही रत रहते हैं और कई दिन बीत जाने पर कुछ भाजन स्वीकार करते हैं। यह चिरले (चालीस दिन-व्यापी वत-विशेष) में बेठने पर प्रत्येक दिन एक खज़्रके हिसाबसे केवल चालीस खज़्र खाकर हो रह जाते हैं। दिशीमें शंख रजब बरकई नामक एक ऐसे शेंखकों मैंने स्वयं देखा है जो चालीस खज़्र लेकर चिरलेमें बंठने हैं और फर भी अंतमें उनके पास तेरह खज़्र शेष रह जाते हैं।

<sup>(1)</sup> मौरी या मानरीका ठीक पता नहीं। शायद भिंड (ग्वाकियर राज्य) के पासके मावरी नामक स्थानका ही उस समय यह नाम रहा हो।

इसके पश्चात् हम 'मरह' नामक नगरमें पहुँचे। यह नगर बड़ा है और यहाँके निवासी हिंदू भी ज़िमी हैं (अर्थात् धार्मिक कर देते हैं)। यहाँपर एक गढ़ भी बना हुआ है। गेहूँ भी इतना उत्तम होता है कि मैंने चीनको छोड़ ऐसा उत्तम लंबा तथा पीत दाना और कहीं नहीं देखा। इसी उत्तमताके कारण इस अनाजकी दिक्कीकी ओर सदा रफतनी होती रहती है।

इस नगरमें मालव जाति निवास करती है। इस जातिके हिंदू सुन्दर तथा बड़े डील डीलबाले होते हैं। इनकी स्थियाँ भी सुन्दरता तथा मृदुलना आदिमें महाराष्ट्र तथा मालडीप की स्थियोंकी तरह प्रसिद्ध हैं।

#### ⊏—श्रलापुर

इसके अनन्तर हम अलापुर' नामक एक छोटेसे नगरमें पहुँचे। नगर-निवासियोंमें हिन्दुओंकी संख्या बहुत अधिक है और सब सम्राट्के अधीन हैं। यहाँसे एक पड़ाबकी दूरीपर कुशमं (कुसुम?) नामक हिन्दू राजाका राज्य

- (१) अलापुर—यह नगर खालियनके निकट कहीं रहा होगा। आईने अक्ष्यरांमें लिखा हुआ है कि सकार खालियरमें इस नामका एक दुर्ग था, और उसका प्राचीन नाम उरवारा या अखारा था। सम्भव है, बस्ताका अभिपाय इसी नगरसे हो।
- (२) कुपुम-चहुन सम्भव है कि नगरका नाम 'कुपुम' और मझाटका नाम 'जम्बील रहा हो, किन्तु इटनवन्नाने मूलमे ये नाम परिवर्तिन कर दिये हो, क्योंकि यमुना नदीपर, इस्राहाबादसे ३३ मील इचर, कोसम (कौशाम्बी) नामक एक पार्चान नगरके मग्नावशेप अब भी मिस्ते हैं। सुलतानपुर नामक एक गाँव भा पहाँसे ११७ मीलकी दूशीपर, गंगाके दूसरे किनारेपर, बसा है।

प्रारम्भ हो जाता है। 'जंबील'' उसकी राजधानी है। ग्वालि-यरका घेरा डालनेके पश्चात् इस नृपतिका वध कर दिया गया था।

इस हिन्दू नृपितने यमुना नटस्थ रावडी नामक स्थानका भी एक बार अवरोध किया। वहाँके हाकिम खिनावे अफ़गानकी शूरोमें गणना होती थी और नगर तथा आसपानके बहुतसे आम तथा मज़रे (खेत) उसके अधीन थे। राजा 'कुसुम' को सुलतानपुर के अधिपित रज्ञकी सहायता प्राप्त कर अपने ऊपर आतं देख मुसलमान) हाकिमने सम्राट्से सहायता चाही परन्तु राजधानासे यह स्थान चालीस पड़ावकी दूरीपर होनेके कारण सहायता

- (१) जबाल—कर्दा यह वतं भानकालीन धीलपुर तो नहीं है ।
- (२) रावही—परगना शिकोहाबाद, ज़िला मैनपुरीमें यमुनानदीके किनारे मैनपुरीसे आग्नेय कोणमें ४४ मीलकी द्रीर यह गाँव इस समय भी विद्यमान है कहा जाता है कि ज़ोरावर सिंह उपनाम रावह सैनने इसको बसाया था। सन् ११९४ में सम्राट् मुहम्मद ग़ोरीने इसको उसके वंशनोंसे छोन लिया। मुसळमान शासकोंके समयमें यह बड़ा समृद्वाली नगरथा। यह स्थान आगरेने ४० मीछकी द्रीपर है। मालम इं।ता है कि बनुनाने अमवश इसको दिलांसे ४० पड़ावकी द्रीपर लिख दिया है।
- (३) सुलतानपुर—यह नगर इस समय भी अवधमें वर्नमान है। दिजरी सन्दी छठी शताःीमें गहाँउर बिहार राजपूलोंका आधिवण्य था और तत्वक्षात् सम्राट् मुद्दम्मद गोरी द्वारा इनका राज्य नष्ट-अष्ट होने पर मुसलमानोंका प्रमुख स्थापित हो गया। उस समय नगरका नम्म 'कोसापुर' या परंतु विपक्षियोंने अपनी विजयके बाद इसको भी 'सुलतानपुर' में परिवर्तित कर दिया।

त्रानेमें बिलम्य हुत्रा और इधर दोनें अधिपतियोंने नगरकां चारों आरसे घर लिया। यह देख ख़िताबे अफगानने इस भयसे कि कहीं हिन्दू हमपर विजय प्राप्त न कर लें, तीन सौ पटान, इतने ही दास तथा चार सौ अन्य पुरुष एक अकर सबको साथ लें लिया और घोड़ों के गलेंसे साफे बाँच नगरसे बाहर निकल पड़ा। (इस देशमें ऐसी प्रथा है कि मरनेको उताक होने पर लोग अपने घोड़ों के गलों में साफा बाँच युद्ध करने जाते हैं।) इस छोटेसे समुदायने घोर युद्ध द्वारा पन्द्रह सहस्र हिन्दु ओंको ऐसा परास्त किया कि भगोड़ों के अतिरिक्त दोनों सेनाओं में एक भी पुरुष जीता न बचा। होनें राजाओं सहित सारों सेना मारी गयी। राजाओं के सिर काट कर सम्राट्की सेवामें दिल्ली भेज दिये गये।

सम्राद्का दाम 'बदर' नामक एक हवशी श्रलापुरका हाकिम था। बीरता श्रीर साहसमें यह व्यक्ति श्रिह्नतीय था। हिन्दु श्रोंकी विस्तर्योमें सदा श्रकेला ही चला जाता श्रीर लुट-पाट करना था: बहुनसे लोगोंका वध कर डालना और बहु-तोंको बाँध कर ले श्राता था। धीरे धीरे समस्त देशमें इसकी प्रसिद्धि हो गयी श्रीर हिन्दु इसके नाम तकसे भयभीत हो काँपने लगे थे। इस व्यक्तिका डीलडौल भी खुब लम्बा चोड़ा था। यह एक ही स्थानपर बेंड समृची बकरी हड़प कर जाना था। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि हबशियोंको प्रधानुसार यह नरक्ष दानव भोजनक पश्चात् पका तीन पाढ घी पी जाया करता है। इसका पुत्र भी अपने पिताके तुल्य श्रुत्वीर था। एक बार संयोग-वश दासों सहित किसी हिन्दू गाँवपर श्राक्रमण करते समय इसके घोड़ेकी टाँग गहेंमें आ पड़ी श्रीर इतनेमें

गाँववालोंने कत्तारह (कटार) द्वारा इसका वध कर दिया। स्वामीकी मृत्युके उपरान्त भी दास वड़ी वोरतासे लड़े। उन्होंने गाँववालोंका वध कर उनकी वधुक्रोंको वन्दी बना लिया श्रीर स्वामीके श्रश्वके साथ उन्हें पुत्रके पास ले श्राये। देवयोगसे पुत्र भी इसी श्रश्वपर सवार हा दिल्लीको श्रोर जा रहा था कि राहमें ही काफिरोंने श्राक्रमण कर उसका वध कर डाला श्रीर घाड़ा भाग कर स्वामोक श्रव्यायियोंके पास श्राग्या। घर श्राने पर जब जामाता इसी श्रश्वपर सवार हुआ तो हिन्दुश्रोंने उसका भी इसी श्रश्वपर वध कर डाला।

### ६---ग्वालियर

इसके पश्चात् हम गालियार को श्रोर चल दिये। इसको ग्वालियर भी कहते हैं। यह भी श्रात्यंत विस्तृत नगर है। पृथक् चट्टानपर यहाँ एक श्राप्यंत हढ़ दुर्ग बना हुआ है। पृथक् चट्टानपर यहाँ एक श्राप्यंत हढ़ दुर्ग बना हुआ है। दुर्गद्वारपर महावत सिहत हाथोको मृति खड़ी है। नगरके हाकिमका नाम श्रहमद बिन शेर खाँ था। इस यात्राके पहले मैं इसके यहाँ एक बार श्रोर ठहरा था। उस समय भी इसने मेरा बहुत आदर-सत्कार किया था। एक दिन मैं उससे मिलने गया तो क्या देखता हैं कि वह एक काफिर (हिंदू) के दा टूक करना चाहता है। शपथ दिलाकर मैंने उसको यह कार्यन करने दिया क्योंकि आजतक मैंने किसीका षघ होते हुए अपनी आँखोंसे नहीं देखा था। मेरे प्रति आदर-भाव होनेके कारण उसने उसको बंदी करनेको आक्षा दे हो और उसकी जान बच गयी।

<sup>(</sup>१) इस नगरके सम्बन्धमें पहले एक नोट दिया जा चुका है।

## १०--वरीन

म्वालियरसं चल कर हम बरोन 'पहुँचे। हिन्दू जनताके मध्य बला हुन्ना यह छोटा सा नगर मुसलमानौक आधिपत्य-में है और महस्मद वित बरम नामक एक तुर्क यहाँका हाकिम है। हिसक बन्य पशु भी यहाँ बहुतायतसे हैं। एक नगर-निवासी तो मुक्तमे यहाँ तक कहता था कि रात्रिको नगर-द्वार बन्द हो जाने पर भी न मालूम किस प्रकारसे एक बाघ यहाँ आकर मनुष्योका संहार कर देना है। महस्मद तोफीरी नामक एक नगर निवासीने मुक्ते बतादा कि वाब मेरे पडोसीके बरमें प्रवेश कर वालकको चारपाईसे उठाकर लेगया। एक अन्य व्यक्ति मुभनं कहता था कि एक बार हम सब एक विवाहमें एकत्र थे, उसी समय एक आदमो किसी कार्यवश बाहर गया ता बाघने उसको चीर डाला। ढंढने पर वह श्रादमी बाज़ारमें पड़ा पाया गयाः बाघने उसका रुधिर पान कर योही, विना मांस खाये ही, छोड़ दिया था। लांग कहते है कि वाघ सदा ऐसा ही करता है।

(१) बरीन —इस समय इस नामका कोई भी नगर नहीं है। आईने-जकबरीमें सूबे आगरेकी नरवर नामक सर्कारमें 'बरोई' नामक एक गढ़ और महालका उस्लेख हैं। रवाकियरसे मऊकी जानेवाली बर्समान सदक इसी नरवरके इलाकेसे होकर जाती है। सरमव है, अवुक्षज़लका भी इसी नगरसे तारपर्य हो। नरवर खालियर राज्यमें 'सिन्धु' नवीके किनारे बसा हुआ है। यह भी संभव है कि यह बरीन यही नरवर नामक स्थान हो। नरवरके पास २५ मील पूर्वोत्तर दिवामें परवर्ष नामक एक स्थान मी मिलता है।

# ११-योगी और डायन

कुछ पुरुषोंने मुक्तसे यह भो कहा कि ये वास्तवमें हिंसक पशु नहीं हैं प्रत्युत योगी बाधका रूप धारण कर नगरमें आ जाते हैं। पर मुक्तको इस कथनपर विश्वास नहीं हुआ।

यंगीजन भी बड़े बड़े ऋद्भुत कार्य कर डालते हैं। कोई कोई तो कई मास पर्यन्त बिना कुछ खाये पिये वैसे ही रह जाते हैं, और कोई कोई धरतींक भीतर गड़दंमें बेठ ऊपरसे चुनाई करा कर वायुके लिए केवल एक रन्ध खुड़वा देते हैं। वे कई मास तक. कुछ लोगोंके कथनानुसार तो पूरे वर्ष भर, इसी प्रकारसे रह सकते हैं।

मंजीर (मंगलीर) नामक नगरमें मुक्ते एक ऐसा मुसलमान दिखाई दिया जो इन्हीं योगियोंका शिष्य था। यह
व्यक्ति एक ऊँचे स्थानपर ढालके भीतर बैठा हुआथा। पश्चीस
दिन पर्यंत तो हमने भी इसको निराहार और बिना जलपानके योहीं बैठे देखा, परंतु इसके पश्चात वहाँ से चले आनेके कारण फिर हमको पता न चला कि वह और कितने दिन
इस प्रकारसे उपवास करता रहा।

कुछ लोगोंका कथन है कि एक तग्हकी गोली नित्यर्पात खा लेनेके कारण इन योगियोंको भूख-प्यास नहीं लगती। ये लांग अभकाश्य घटनाओंकी भी स्वना दे देते हैं। सम्राट्ध भी अत्यंत आदर-सत्कार कर इनकी सदा अपने पास बिठाता है। कोई कोई योगी केवल शाकाहार ही करते हैं और कोई कोई मासांहारः परतु मांस-भोजियोंकी संख्या अत्यंत अल्प है। प्रकाश्य कपसे तो यह प्रतीत होता है कि तपस्या द्वारा सिल्को घशमें कर लेनेके कारण संसारके पेश्वर्यसे इनका कुछ भो संबंध नहीं रहता। इनमें कोई कोई तो ऐसे हैं कि यह

वे एक बार भी किसीकी श्रांर दिए भरकर देख लें तो उस व्यक्तिकी तुरंत ही मृत्यु हो जाय। सर्वसाधारणके विचारानुसार इस प्रकारके दृष्टिपात द्वारा मृत पुरुषोंके वसःस्थल चीरने पर हृद्यका नामनिशान तक न मिलेगा। कारण यह वताया जाता है कि दृष्टिपात करनेवाले मनुष्य इन पुरुषोंके हृद्य का जाते हैं। इस प्रकारका कार्य स्त्रियाँ ही श्रीधक करनी हे श्रीर उनका 'कक्षार' (जिनकी हृद्याँ चलते समय बालती हों) श्रर्थात द्वायन कहते है।

भारतमें घोर दुर्भिद्ध ' पड़नैके स्थमय सम्राट् तेलिगानेमें (१) दुर्भिक्ष — इतिहासका अवलाकत करने पर जिन दुर्भिझींका पता चलता है उनकी तालिका यहाँ दी जाती है।

- भस्त्राट् सुहम्मद नुगलकके राजन्त-काल (क्रिजरी सन्।
   ०३९-०४५) में,
- २ तैमुरके दिलीये छौटने पर हिजरी सन् ८०१ में,
- 3—सम्राट्महसृद बाह नुगुजक, और स्विजनकाँके समय (हिजनी सन् ८११) में:
- ४---सम्राट् मुबारक शाहके राजन्यकाल (हिनरी ८२७) में:
- ५-सम्राट् मुहम्मद् आदिल स्रके शासनकाल (हिजरी ९६२ ) में:
- ६---सम्राट शाहजहाँके शासनकाल (ई॰ सन् १६३१) में:
- ७--सम्राट् औरगतेव आलमगारके शासनकाल (ई० सन् १६५१) में,
- ८-सम्राट् मुहम्मद्शाहके शासनकाल ( ई॰ सन् १७१९ ) से;
- ९---तम्र'ट् शाहभालम दितीयके शासनकाल (ई० सन १५७०)मे; और
- १०—वारेन हेस्टिग्जके शासनकाल (ई० सन् १९८३-४४) में । इसके पक्षात् १९ वीं शताब्दीके दुर्मिश्चोंकी मृची आधुनिक प्रत्योंमें देखनी चाहिये ।

था। परंतु उसने वहाँसे ही प्रत्येक दिल्ली-निवासीको डेढ रतल भोजन प्रतिदिनके हिसाबसे देनेकी श्राज्ञा निकाल दी थी। सम्राट्के म्रादेशानुसार वजीरने इन सबका एकत्र कर एक एक दल प्रत्येक अभीर ओर काज़ीके सुपूर्व कर दिया। इस प्रकार मुभापर पाँच सो मन्प्योंके भोजनका भार पडा। इनके रहनेके लिए मैंने अपने ही घरमें दालान बनवा दिये थे. यहींपर इनको पाँच-पाँच दिवस तकका पर्याप्त भोजन दे दिया जाना था। एक दिन मेरे पास एक स्त्री लायी गयी जो डायन कही जाती थी। इसने श्रपने पडोसीके वालकको हृदय भक्तण कर मार डाला था। मैंने इनको सम्राट्के नायब ( प्रति-निधि ) के पास ले जानेका आदेश कर दिया और उसने इस स्त्रीकी परीचा करनेकी आज्ञा दे दी। परोचा इस प्रकारसे की जाती है कि हाथ-पाँवमें जल भरे चार मटके बाँध कर परीस्थको यमुना नदीमें डाल देते है। जनमें न इयने पर वह डायन समभो जाती है श्रोर डूब जाने पर संदेह मिट जाता है। परंतु नायवने इस स्त्रीको जलानेकी आद्वादी थी।

जनसाधारण इस धारणासे कि ऐसे मृतक व्यक्तिकी राखको ग्रगिरमें रमा लेनेसे डाकिनोकी दृष्टिसे रचा होतो है, इस स्त्रीकी राख उठा उठाकर ले गये।

में राजधानोमें ही था कि एक दिन सम्राट्ने मुक्तको बुला भेजा। मुचना पाते ही में उसकी सेवामें जा उपस्थित हुआ। सम्राट् उस समय एकांनमें था और केवल विशेष श्रमीर ही उसकी सेवामें उपस्थित थे। कुछ योगों भी वहाँ बैठे हुए थे। जिस प्रकार लोग बहुधा अपनी बगल (कन्न) के बाल नोच डालते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने सिरके बालोंको राख द्वारा नास डालनेक कारण यह यागी भी श्रयने सिर तथा समस्त शरीरको रज़ाईसे ढंके रहते हैं।

सम्राटकी श्राहा भिलने पर मैं भी एक श्रोर बंड गया। तद्परांत सम्राट्ने मेरी श्रोर इंगित कर उनसे कहा कि यह पुरुष सदूर देशसे यहाँ श्राया है, अतएव इसकी कोई अपूर्व वस्तु प्रदर्शित कीजिये। सम्राद्कं वचन सनकर एक योगी 'यहुत श्रव्छा' कह पद्मासन <mark>लगाकर वेठ गया । वह र्घारे घीरे</mark> धरातलसं अपरका उठने लगा श्रीर हमारे अपर श्रधरमें श्रा गया। यह कौतुक देख मैं श्राश्चर्यान्वित हो संशयमें पड गया। धीरे धीरे मेग चित्त ऐसा वयराया कि में धरतीमें लोट गया, श्रीर सब्राटके श्रीपधीपचार करने पर मेरा चित्त जाकर कही ठिकाने लगा। परंतु उस समय भी बह व्यक्ति पूर्वबन् बायुमडलमें हा बंटा हुआ था। इसके उपरांत एक दूसरे यागोने श्रवनी खड़ाऊँ उठा कर कोधमें पथ्वीपर कई बार पटकी। वह वायु-मंडलमें उड कर अबरमें बडे हुए यागीकी गर्दनपर बारम्बार लगने लगी। खडाऊँके प्रदारके कारण यांगी धीरे धीरे नीचे उनरने लगा श्रोर कुछ काल पश्चात् हमारे पाम ही प्रधीपर श्रा बेटा।

सम्राट्के बताने पर मुक्ते मालूम हुआ कि खड़ाऊँ फेंकते-वाला गुरु था और वायुमण्डलमें जानेवाला शिष्य। यदि में इस प्रकार हतबुद्धि न हा जाता और मेरे विक्तिप्त हो जानेकी आशंका न होती तो सम्राट्के कथनानुसार मुक्तका इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यदायक खेल दिखाये जाते। यहाँसे लौटने पर मैं विक्तित सा होगया और सम्राट्-प्रेपित शर्वत पीने पर मेरा चिक्त स्वस्थ हुआ।

## १२-- श्रमवारी श्रीर कचराद

बरोन नामक नगरसे चलकर, श्रमवारी होते हुए, हम कचराद नामक स्थानमें पहुँचे। यहाँपर एक मील लम्बे सरोवरके किनारे बहुतसे मन्दिर बने हुए हैं, परन्तु इन मन्दिरोंकी प्रत्येक प्रतिमाको श्राँख, नाक श्रीर कान मुसल-मानीने काट लिये हैं।

सरोवरके मध्यमें रक्त-पाषाएक तीन गुम्बद बने हुए है। इनके श्रतिरिक्त प्रत्येक कोएपर भी इसी प्रकारके गुम्बद निर्मित है जिनमें योगी लोग निवास करने हैं। योगियोंक केश

- (1) अमवारी—आइने अक्षरोमें इस नामके एक नगरका उल्लेख बयानवाँकी सर्कारमें मिलता है जो चन्देरीके पूर्वीय भागमें थी। परंतु इस समय इसका चिह्न मात्र भी अविशय नहीं है।
- (२) कपशद इय्नवत्नाका ताय्यं यहाँपर तुरेलखंडके वर्तमान छत्रपुर नगरमे २० मीठ पूर्वकी दिशामें न्धित खप्यावाँ नामक स्थानमे है। अवृतिहाँने १०२२ ई० में काल्जिर युद्धके समय महमद गृजनवीके साथ यहाँ आकर सर्वप्रथम इस नगरका वर्णन 'कज़-राहा' कह कर किया है। इक्तवन्ता द्वारा वर्णित सरोवर भी यहाँ इस समय नक बना हुआ है और 'खज़र सार के नामसे प्रसिद्ध है। वहाँपर सरोवर के चारों और उपयुक्त बहुनसी गृहाएँ भी बनी हुई हैं। अवृतिहाँके समयमें तो यह नगर हिस्सोंटी (प्राचीन बुरेलसंड) की राजधानी था। परंतु इस समय यह केवल गाँव मान्न है। प्राचीन-भग्न वसेष चार मीलकी परिधिमें फैले हुए हैं, जिससे इसका महत्व अली भाँ विदित्त होता है। आईन अक्बरीमें भी इसका कोई उले व न होतेके कारण हमारा अनुमान है कि सम्नन्द अक्बरके बहुत पिहले ही यह नगर उजाइ हो गया था।

पेर तक लम्बं होते हैं: सारे शरीरमें भभूत लगी रहती है और तपस्याक कारण उनका वर्ण तक पीत हो जाता है। चमत्कार दिखाने की शिक्त प्राप्त करने के इच्छुक बहुतसे मुसलमान भी इनके पीछे पीछे लगे फिरते हैं। लागोंका तो यह कथन है कि गिलत तथा श्वेतकुष्ट तकसे पीडित पुरुष योगियोंकी सेखामें उपस्थित होने पर ईश्वर-कृषासे श्वारोग्य लाभ करते हैं। माबग उन्नहरके सम्राट 'तरम शीरी' के कैम्पमें मुफ्तका इनके सर्वप्रथम दर्शन हुए। गिनतीमें ये पूरे पचास थे। इनके रहने के लिए घरतीके भीतर गुफाएँ बना हुई थीं और वहीं घरातलके नीचे यह श्रपना जीवन व्यतीत करते थे, केवल श्रीचके लिए बाहर आते थे और प्रातः सार्य तथा राजिमें श्रक्त सहश किसी वस्तुका बजाया करते थे। इन लोगोंकी जीवनचर्या भी अतीव विचित्र थी।

एक यागोने मन्नवर (त्रर्थात् कर्नाटक) के सम्राट् ग्याम-उद्दीन दामगानीके लिए लोह मिश्रित कुछ ऐसी गोलियाँ बनवा दी थीं जिनके संबनसे स्तंभन-शक्ति बढ़ जातो है। गोलियोंमें कुछ श्रद्धत सामर्थ्य देख मात्रासे श्रीयक संबन करनेक कारण सम्राटका देहान्त हा गया। तदुारांत सम्राट्का पुत्र नासिर-उद्दीन सिहासनपर बेठा, श्रीर यह भी इस योगोका बहुत श्रादर किया करता था।

## १३--चन्देरी

इसके पश्चात् इम चंदेरी पहुँचे। यह नगर भी बहुत यड़ा है और बाजारोंमें सदा भीड़ लगी रहती है।

(१) चदेशी-अबुलक बन्के कथनानुसार इस नगरमें किसी समय चौदह सहस्त्र पाषाण-निर्मित गृह, तीन सौ चौरासी बाज़ार, श्रीव यह समस्त प्रदेश श्रमीर-उल उमरा श्रज्ञ-उद्दीन मुलतानीके श्राप्ति है। यह महाशय श्रत्यंत दानशील एवं विद्वान्
हैं श्रीर श्रप्ता समय विद्वानोंके ही समागममें व्यतीत करते
हैं। इनके सहवासियोंमें धर्मशास्त्रके श्राता श्रुज्ज उद्दीन जुवेरी तथा वजीह उद्दीन वयानवी ( बयाना-निवासी ), काज़ी खास्सा श्रीर इमाम शमस-उद्दीन विशेषतया उद्दोलनीय हैं। गर्वनर महोदयके वास्त्रविक नामकों न लेकर लोग उनको आज़म मिलक कह कर पुकारा करते हैं श्रीर उनका यही उपनाम श्रिषक प्रसिद्ध भी है। उनका उप-कोषाध्यत्त कमरउद्दीन है तथा उप-सेनानायक प्रत्यत साहसी एवं शर्रवीर है। यही सेनाकी उपस्थित लेता श्रीर क्वायद देखता है। श्रुक्तवारके श्रतिरक्त शायद ही किसी दिन मिलक-श्राज़म बाहर नगरमें निकल ने हों।

सी साठ पांच-निवास (सराय) और बारह सहस्व मस्तितं थी। सैरडक मुताख़रीनका लेखक कहता है कि यहाँ एक ऐसा विस्तृत मिन्दर बना हुआ था कि नगाड़ा बजाने पर उसका शब्द तक बाहर न जाने पाता था। इस कथनमें कुछ अत्युक्ति मान लेने पर भी थही निष्कर्ष निकलता है कि मध्यकासीन युगमें यह एक बड़ा वैभवशासी नगर था। हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक प्रथ महाभारत तक में इसका उल्लेख है। यहाँ के राजा शिशुपालका वध श्री कृष्णचन्द्र हारा युधिष्टरके राजम्य यज में हुआ था। उस समय भी यह बड़ा शक्तिशासी राज्य समझा जाता था।

यह प्राचीन नगर खालियरसे १०५ मील दूर वेतवा नर्क तटपर एक छोटेसे गाँवके रूपमें अब भी वर्तमान है। पहादीपर निमित एक टढ़ दुर्गको छोड्कर इसके प्राचीन वैभवका रमरण करानेवाला अब यहाँ कोई पदार्थ नहीं है।

### १४---धार

चंदेरीसे चलकर हम मालवा प्रांतके सबसे बड़े नगर ज़हार' (धार ) में पहुँचे।

खेतीके काममें इस प्रान्तकी खुब प्रसिद्धि है। यहाँका गेहूँ विशेष कपने उत्तम होता है और यहाँके पान भी दिल्ली तक जाते हैं। यह नगर दिल्लीसे चौबीस पड़ावकी दूरीपर है और मार्गपर सर्वत्र पत्थरके खंभीपर मील खुरे हुए हैं जिनके कारण यात्रियोंको बहुत सुविधा होती है और उनको यह जाननेमें कुछ भी कठिनाई नहीं होती कि दिनभरमें कितनी राह समाप्त हुई और कितनी शेष रही। खंभीपर हिए डालने ही पता चल जाता है कि अभीए स्थान कितनी द्रीपर है।

यह नगर मालद्वीप-निवासी शैल इब्राहीमकी जागीरमें है। कहा जाता है कि शैल महोदयने यहांपर श्रानगरके बाहर बंजर जोतकर उसमें खरवृजा यो दिया श्रीर उसमें श्रत्यंत स्वादिष्ट फल लगे। लोगोंने भी उनकी देखादेखी श्रन्य धरती जोत खरवृजे बोये परंतु उनके फल उनने मीठे न थे। शैल

(१) धार अथवा धारा नगरी प्रसिद्ध राजा भोजकी राजधानी थी। इसके पहले पैवार नृशित उज्जैनमें राज्य करने थे। भोज देवने ही प्राचीन राजधानीका परियाग कर इस नगरीको अपना निवासस्थान बनाया था। मुसलमानोंके समयमें भी बहुत काल तक तो यही नगर माळवा प्रदेशकी राजधानी रहा पर पीछे सड़ नामक स्थान राजधानी बना दिया गया। इस समय भी यह नगर पैवार राजधानी बंशजोंके पास है और धार नामक राज्यकी राजधानी है। मुसलमान शासकोंके समयमें भी यह बहा महत्वपूर्ण नगर समझा जाता था और उस समयकी हो रक्त गथाण-निमिन मस्जिदें भी वहाँ अवनक वनमान है।

महोदयका एक यह भी नियम था कि वह दीन दुखियों तथा साधु-मंतोंको भोजन दिया करते थे। सम्राट्के मश्रवरको श्रोर जाते समय यहाँ श्राने पर शेलने लरदूजे ही भेटमें श्रापित किये। सम्राट्ने श्रत्येत प्रसन्न हो धार नामक नगर जागीरमें प्रदान कर नगरसे भी ऊचे टीलेपर एक मट निर्माण करनेका (उनको) श्रादेश किया।

सम्राट्की आक्षानुसार मठ बनवा कर शैल वर्षोतक प्रत्येक यात्रीको गेटी देते गहे। एक बार उन्होंने तेरह लक्ष दीनार ला सम्राट्से निवेदन किया कि दीन-दुखियोंका भोजन देनेके पश्चान् मेंने अपनी आयमें यह रकम बचायी है और यह नियमानुसार राजकोपमें जमा होनो चाहिये। सम्राट्ने यह धन तो कोपमे जमा करनेकी आबा दे दी, पर दीन-दुखियोंको सम्पूर्ण धन न जिल्लाकर इस धकार बचानेको नीति उसको अब्बी न लगी।

इसी नगरमें वहीर ख़्याजा जहाँ के भाँजेन अपने मामाका कोष बलात हस्तगत कर विद्रोही हसनशाहके पास मश्रवर चत्रे जानेका निश्चय किया था: परंतु इस पड्यंत्रकी सूचना पहले ही मिल जानेके कारण मामा (चज़ीर) ने भाँजे तथा अन्य पड्यंत्रकीरियोंकी तुरंत ही पकड़चा कर सम्राटके पास भेज दिया। सम्राट्ने अन्य अमीरोंका वध करचा भाँजेको पुनः लीटा दिया। यह देख चज़ीरने स्वयं उसके वधकी आज्ञा ही। कहा जाता है कि भाँजा अपनी एक लीडीसे प्रेम करता था। वधकी आज्ञा सुन कर उसने इस दासीसे मिलना चाहा और उसके आने पर उसको गले लगाया, उससे एक पान यनवा कर स्वयं खाया और एक पान अपने हाथसे बनाकर उसको दे विदा ली। तदनतर

हाथीके सम्मुख डालकर उसका वध कर दिया गया और खालमें भुसा भर दिया गया। रात होते ही दान्यीने बाहर ब्राकर वध-स्थलके निकट एक कृपमें कृरकर जान दे दी। ब्रगले दिन लोगोंने उसका शय कृपमें तेरते देख बाहर निकाला और दोनोंको एकही कबमें गाड़ दिया। यह ब्रथ 'प्रेमियोंकी समाधि' (गार ब्राशकां) के नामसे विख्यात है।

## १५--- उज्जैन

धारमे चलकर हम उज्जन पहुँचे। यह नगर श्रायल मृंदर है श्रोर यहाँके भवन भी खुब ऊँचे बने हुए हैं। प्रसिद्ध विद्वान पर्व दानशील मालक नासिर-उदीन विन ऐत-उस

(१) उज्जेन—यह नगर प्रसिद्ध आयंक्ल-क्रमल, शकारि विक्रमादिःयकी राजपानी था। पेंदार नृशिनाण भी यहाँ बहुन कालतक राष्य
करते रहे। हिन्दू नृशियोंका गीरव नष्ट होने पर अलाउदीन खिलजीन
हम नगरको सर्वप्रथम अधिगत हिया। १६८७ ई० से १५६१ तक
मालवा प्रदेशके शामक स्वच्छंड रहे। तायुखात गजरातके प्रसिद्ध शासक
बहादुरशाहने यह समस्त प्रांत जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया।
१५७१ ई० में मुगल सम्राट् अक्यरने पुनः इसे जीतकर दिली साम्राज्यके
अधीन किया। औरगजेंद और दाराधिकोहका इतिहास प्रसिद्ध युद्ध भी
इसी नगरके निकट १६५८ ई० में हुआ था। मुगलोंके आय्य-पृष्ठे अस्त
होने पर यह प्रदेश मराठोंके अधीन होगया और १८९० तक सिवियाविगीय राजाओंकी यही नगर राजधानी रहा। तथकात् राजियको राजधानी हो जाने पर इसका महत्व कुछ कम हो गया। भारतीय उद्योतियो
अक्षांश आदिकी गणना भी हसी नगरसे प्रारम्भ करते हैं। प्रसिद्ध नृपति
जयसिंह द्वारा निर्मित बेवशाला यहाँ अबनक वर्जमान है। यहाँके
प्राचीन ध्वसावशेष अब भी पुरानी कीर्तिका समरण दिखाते हैं।

मुल्क भी इसी नगरमें रहा करते थे और सन्दापुर (गोझा)-विजयके समय वीरगतिको प्राप्त हुए। धर्मशास्त्रका झाता और वैद्य जमाल उद्दीन मगरवी गरनाती भी यहीं रहता था।

## १६--दौलताबाद

उज्जैनसे चलकर हम दौलताबाद पहुँचे। विस्तारमें यह
नगर दिल्लीके बराबर है। इसके तीन विभाग हैं — जहाँ सम्राट्की सेना रहती है वह दौलताबाद कहलाता है। ब्रितीय भाग
को कतकता कहते हैं और तृतीय भागको देविगरिं। देवगिरिमें एक दुर्ग बना हुआ है जो इद्गामें अद्वितीय समभा
जाता है। सम्राट्के गुरु खाने आज़म (उपाधिविशेष) कृतलूखाँ भी इसीमें निवास करते हैं। सागरसे लेकर तैलिंगाने
तक समस्त प्रदेश इन्हींकी अधीनतामें हैं। इस विस्तृत
इलाकेकी यात्रा करनेमें तीन मास व्यतीत हो जाते है। स्थान
स्थानपर आचार्य महोदयकी आरसे शासक नियत हैं।

देवगिरिका दुर्ग चट्टानपर बना हुआ है। चट्टानें काटकर पर्वत शिखरपर दुर्गका निर्माण किया गया है। चमड़ेकी सोढ़ियों द्वारा इस दुर्गमें प्रवेश होता है और रात्रि होने पर ये सीढ़ियाँ ऊगर खीच ली जाती है। फिर इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता)। दुर्गरक्तक कुटुम्ब सहित यहीं निवास करता है। धार अपराधियों के लिए यहाँ भयानक गुफ़ाएँ बनी हुई है, और इनमें इतने बड़े बड़े चूहे हैं कि बिल्ली

(१) देविगिरि अथवा दौलताबाद निजाम सकांग्में औरगाबादमे दस मीलकी द्रीपर एक गाँवके रूपमें रह गया है। परंतु वहाँका दुर्ग अब भा वर्तमान है। यहाँसे ७-८ मीलकी द्रीपर 'रोज़ा' नामक स्थान-में प्रसिद्ध मुगल सम्राट् औरंगजेब अपनी अंतिम नींद ले रहा है। भी उनसे भयभीत रहती है और उपाय तथा कौशलके बिना उनका श्राखेट नहीं कर सकती। मलिक खिताब श्रफगान यह कहता था कि एक बार दुर्भाग्यवश में इस गढ़की गुफामें वंदी कर दिया गया। गुफा क्या थी, चूहोंकी खान थी। वे दलके दल एकत्र होकर मुभागर श्राक्रमण करते थे श्रीर सारी गत उनके साथ युद्ध करनेमें ही व्यतीत होती थी। एक रात में सो रहा था कि किसीने मुक्तसे कहा कि सुरह इस्वलास (कुरानके श्रध्यायविशेष, का एक लाख बार पाठ करने पर ईश्वर तुमको यहाँसे मुक्त कर देगा।(देवी) श्रादेशान्मोर मैंने उक्त मुरह (श्रध्याय ) का उतनी ही बार पाठ किया श्रीर मुक्तको मुक्त करनेके लिए सम्राट्का आदेश श्रागया । पीछे मुक्तको पता चला कि मेरे निकटकी गुफामें एक बन्दीके रोगी होजाने पर चुहोंने उसकी उँगलियाँ और नेत्र तक भक्तण कर लिये थे। सूचना मिलने पर सम्राट्ने इस विचारसे कि कहीं चुहे मुसको भी इस प्रकार भच्छा न कर लें, मुक्ते मुक्त करनेका आदंश किया था।

सम्राट्से युद्धमें परास्त होने पर नासिर उद्दीन विन मिलक मल तथा काज़ी जलाल उद्दीनने इसी गढ़में आश्रय लिया था।

दौलताबादमें 'मरहटे' रहते हैं। इस जातिकी स्त्रियाँ श्रन्थंत सुन्दर होती हैं। उनकी नास्त्रिका तथा भींह तो विशेष-तथा श्रिष्ठितीय भालूम होती है। सहवासमें इन स्त्रियोंसे चित्त श्रस्थन्त प्रसन्न होता है।

यहाँके हिन्दू निवासी व्यापार द्वारा जीविका चलाते हैं. कोई कोई रक्ष ब्रादिका भी व्यवसाय करते हैं। जिस प्रकार मिश्रदेशमें व्यापारियोंको 'मकारम' कहते हैं उसी प्रकार यहाँ- पर भी अन्यंत धनाट्य व्यक्ति 'शाह' (साह, साहकार) कह-स्नाते हैं। फर्लोमें आम श्रीर अनार यहाँ बहुतायतसे होते हैं और वर्षमें दो यार फसते हैं।

जन संख्या तथा विस्तार श्रधिक होनेके कारण यहाँकी श्राय भी श्रन्य प्रान्तोंसे कहीं श्रधिक है। एक हिंदूने संपूर्ण इलाकेका तेरह करोड़ रुपयेमें ठेका लिया था, परंतु कुछ शेष रह जानेके कारण समस्त धन संपत्ति ज़ब्द कर लेने पर भी उसकी खाल खिचवा दी गयी।

दौलताबादमें गानेबाले व्यक्तियोंका भी एक बाज़ार है जिसको तरवाबाद कहते हैं। यह बहुत ही सुन्दर एवं विस्तृत है और दृकानोंकी संख्या भी यहाँ बहुत श्रिषक है। प्रत्येक दृकानमें एक द्वार गृहकी श्रोर लगा होता है, इसके श्रितिरक्त गृह-द्वार दृसरी श्रोर भी होता है। दृकानोंमें बहुत बढ़िया फर्श लगा होता है श्रीर मध्यमें एक पालना लगा रहता है। गानेवाली स्त्रियोंके इसमें बैठ श्रथवा लेट जाने पर दासियाँ इसकी हिनाती गहनी हैं। कहना न होगा कि यह गहवारह (पालना) बिशंष रूपसे सुमाज्ञित किया जाता है।

इस बाजारके मध्यमें एक बड़ा गुम्बद है। यह भी फर्श श्रादिसे खुब सुमिज्जित किया रहता है। गानेवाली ब्रियों-का चौधरी इस एम्बदमें प्रत्येक बृहस्पतिवारका श्रम्नकी नमाज़के पश्चात् श्रपने दासों तथा दासियोंसे परिवेष्टित हा कर बेठता है और प्रत्येक वेश्या बारी बारीसे श्राकर उसके संमुख मग्रिवके समयतक (श्र्यात् ग्र्यास्तके उपरांत तक) गाती है। इसके बाद वह श्रपने घर चला जाता है। इस बाज़ारकी मस्जिदोंमें भी गायक एकत्र होते हैं। बहुधा हिंदू तथा मुसलमान नृपतिगण बाज़ारकी सैर करने श्राते समय इसी गुंबदमें त्राकर ठहर जाते हैं और वेश्याएं भी यही श्राकर उनको अपने गीत-नृत्यादिकी कला दिखाती हैं।

### १७---नदरवार

दौलताबादमं चलकर हम नद्रवार ' पहुँचे। इस छोटेसं नगरमें अधिकतया मरहटे हो रहते हे और कला-कौशल द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनमें से कोई कोई वैद्यक तथा ज्योतिपके भी अपूर्व जाता है। आह्मण तथा खत्री ( स्वित्र ) जातिके मरहटे कुलीन समके जाते हैं। चावल, हरे शाक-पात और सरसीका तेल इनके प्रधान खाद्य पदार्थ है। यह जाति न केवल मांसाहारी नहीं है, प्रत्युत किसी पशुको पीड़ा तक

(१) नद्रवार—यह वर्तमान कालमें नन्द्नवारक नामसं निरुपान है और बरवर्ड प्रेसीडेसीके खानदेश (प्राचीन दानदेश) नामक ज़िलेमें नापनी नदीके दक्षिण तटस्थ नहसीलका मुख्य स्थान है। कहावन तो यह है कि इस नगरको सर्वप्रथम नन्द्रागावनीने बसाया था, इसके अतिरिक्त नगरका नाम भी प्राचीनताका धोतक है। परन्तु फ़रिन्ताके कथनानुसार देवल देवीको लेने जाते समय मलिक काफ़रने नदनवार और सुक्तानपुर नामक दो नगर बसाये थे। चाहे जो हो, प्राचीनवालमें इस नगरका स्वच्याय खूब ज़ोरीपर था। आईने अकबरीके अनुसार अकबरके राज्यमें भी यह मालवा प्रान्तर्का एक सर्कार (बिमन्तर्का) था। अबुलक ज़ल यहाँ के खरबूजोंकी वई। प्रशंसा करता है।

'ओवा' नामक तैल भी यहाँ एक प्रकारकी धामसे निकाला जाता है जो गठिया रोगमें अन्यन्त लाभकारी है। सन् १६६६ ई० में यहाँपर ईस्टइण्डिया कम्पनीकी एक व्यापारिक कोटी बनी हुई थी परन्तु पीछे यहाँसे इटाकर वह अहमदाबाद लाभी गयी। बाजीराव पेशवाके पतनो-परान्त सन् १८९८ से यह स्थान अम्रेजी राज्यमें भागवा। नहीं देती। जिस प्रकार सम्भोगके पश्चात् स्नान करना आवश्यक है, उसी प्रकार यह जाति भोजनसे प्रथम भी अवश्य स्नान करती है। इन लोगोंमें निकटस्थ सम्बन्धियोंसे, सात पीढी बीतनेसे प्रथम, विवाह-सम्बन्ध नहीं होते। मदिरा-पान दूपण समभा जाता है और कोई आदमी मद्य-सेवन नहीं करता।

भारतवर्षके मुसलमानोंकी दृष्टिमें भी मदिरा पान एक बड़ा दृष्ण है। मदिरा पान करने पर मुसलमानको श्रस्सा दुर्र (कोड़े) लगाकर तीन दिन पर्य्यन्त तहलानेमें बन्द रखा जाता है श्रीर केवल भोजनके समय ही द्वार खोलते हैं।

#### १८--सागर

यहाँसे चलकर हम सागर' पहुँचे। यह एक वड़ा नगर है श्रीर सागर नामक नदीके तटपर वसा हुआ है। नदीके तटपर रहटों द्वारा आम, केले श्रीर गन्नेके उपवन श्रिपिकतासे सीचे जाते हैं। नगर-निवासी भी धर्मात्मा श्रीर सदाचारी हैं। यात्रियोंके विधामके लिए इन सज्जनीने उपवनीमें तिकिये (ठहरने योग्य स्थान, विशेषतया उपवनीमें, जहाँ कृप इत्यादि बना देते हैं) श्रीर मठ बना रखे हैं।

मठ निर्माण कर लेने पर प्रत्येक व्यक्ति एक उपवन भी उसके चार्गे श्रोर श्रवश्य लगाता है श्रीर श्रपनी सन्तानको इसका प्रवन्धकर्ता नियत कर देता है। सन्तान श्रेप न रहने पर 'काज़ो' प्रवन्धकर्त्ता हो जाते हैं। नगरमें इमार्ग्ते भी बहुत श्रधिक हैं। बहुतसे लोग इस नगरकी यात्रा करने श्राते हैं श्रीर कर न सगनेके कारण यात्रियोंकी यहाँ सासी भीड़ भी रहती है।

<sup>(</sup>१) सागर-वर्तमान सोनगद है।

#### १६--खम्बायत

सागरसे चलकर हम खम्बायत' पहुँचे। यह नगर समु-द्रकी खःड़ीपर स्थित है। खाड़ी भी समुद्रके ही समान है। यहाँ पात भी घाते हैं और ज्वार-भाटा भी होता है। भाटेके समय मैंने यहाँ की चमें सने हुए बहुतसे बृद्दा देखे जो ज्वार अभि पर पुनः जलमें तैरने लगते हैं।

समस्त नगरोंकी अपेत्ता यह नगर अधिक सुन्दर और इढ़ बना हुआ है। यहाँके गृह और मसजिदें दोनों ही अत्यन्त सुन्दर हैं। यहाँके गहनेवाले भी अधिकतया परदेशी ही हैं। भव्य प्रासाद तथा विस्तृत मस्जिदे भी प्रायः इन्हीं व्यक्तियोंने निर्माण करायी हैं। इस कार्यमें आपसकी प्रतियोगिता अन्यंत

(1) खम्बायत—यह एक अन्यन्त प्राचीन नगर है। हिन्दुनों के घर्मप्रन्थों के अनुसार यह नगर कई सहस्न वर्ष पुराना है। उस समय इसका
नाम 'त्रम्थावता' था और 'त्रम्यक' नामक राजपुत्र यहाँ शासन करता
था। इस राजाके वंशज अभयकमारके समयम ईश्वरीय कोपके काएण इस
नगरमें घोर आँधी छा गयी, यहाँ तक कि गृह, उपवन, राजप्रासार नक
सभी इसमं दव गये। परन्तु राजा शिवर्जाकः भक्त था, और उनकी नित्य
प्रति प्जा करता था। देशदिदेव महादेवने राजाको स्वप्नमें इस घटनासे
सचेत कर दिया, अतण्व कुटुम्ब स्राह्त राजा शिवकी मृर्त्ति ले जहाजमें
चद उत्पातमे पहले ही समुद्रमें चला गया, परन्तु लहरेके वेगमे जहाज
दूर गया और राजा शिवके सिहासनके छकई के खम्मेके ही आधारपर
समुद्रमें तैरने लगा और किनारे भा लगा। और लोगोंको एकत्र करनेके
लिए उसने यही 'स्तम्म' वहाँ लगा दिया। धारे घारे चहाँ बस्नी हो
गयी और नगरका नाम पहले तो 'स्तमावती', फिर बिगइ कर घारे घारे
संभावती और सम्बायत होगया।

श्रिधिक हो जाती हैं श्रीर प्रत्येक व्यक्ति दूसरेसे अधिक इमारत बनानेका प्रयक्त करता है।

यहाँ सबसे सुन्दर भवन उस कुलीन सामरीका है जिसने मम्राट्के संमुख मुक्तको हलुएके सम्बन्धमें लिज्जित करनेका प्रयत किया था। इस प्रामादमें लगी हुई लकड़ीसे अधिक मोटी श्रौर दढ़ लकड़ी मेरे देखनेमें नहीं श्रायी। भवनका द्वार भी नगर-द्वारकी भाँति विशद श्रीर भव्य बना हुश्रा है। द्वारके एक श्रोर एक विशद मसजिद वनी हुई है जो 'सामरीकी मस-जिद्दं कहलाती है। मुल्क उल तज्जार गाज़रोनोका भवन भी श्चत्यन्त विशाल है श्रीर उसके पार्श्वमें भी इसी प्रकारसे एक मसजिद बनी हुई है। शम्म-उद्दोन कुलाहदोज़ ( टोपी सीनेवाले ) का गृह भी श्रत्यन्त भव्य है ।

काज़ी जलालके विद्रोह करने पर इस शमस उद्दीन, नाखदा इलियास ( जो पहले इसी देशका एक हिन्दू था ) श्रीर मलिक उल इक्माँने इसी नगरमें श्राश्रय लेकर नगर-प्राचीर न होनेके कारण खाई खोदना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु उनकी हार होने पर जब सम्राटने नगरमें प्रवेश किया तो यह तीनों पुरुष बन्दी हो जानेके डरसे एक घरमें जा घुसे। वहाँ एकने इसरेका कटार में अन्त कर देना चाहा। दो तो इसी प्रकार मर गये, परन्तु मलिक उल हकुमाँ फिर भी बच रहा।

इस नगरके धनाट्य एवं सौम्यमूर्ति नज़मउद्दीन जीलानी नामक व्यापारीने भी विस्तृत गृह श्रीर मसजिद निर्माण करायी थी। सम्राट्ने बुला कर इसको खम्यायनका शासक नियत कर नगाड़े तथा निशान प्रदान किये। इसी कारण्वश मलिक-उल-हक्माँने विट्रोह कर अपना जीवन श्रीर धन सब कुछ गँवा दिया।

जब इस यहाँ आये तो सक्रवल तिलंगी नामक एक ज्यक्ति

इस नगरका शासक था। सम्राट् इसका श्रन्यधिक सम्मान करता था। शैलुज़ादह श्रम्फहानो भी शासक के साथ रहता था और समस्त कारपींकी देखरेज उसीके सुपूर्व थी। शैल भी शासन कार्य्यमें अत्यन्त दक्ष एवं निप्ण होनेके कारण श्रत्यन्त धनाढ्य हो गया था। वह श्रपनी समस्त सपित निग-न्तर स्वदेश भेज कर स्वयं भी किसी न किसी वहाने वहाँ भाग जाना चाहना था। इतनेमें सम्राटकां भी इसको स्चना मिल गयी: किसीने उससे यह निवेदन किया कि यह भागना चाहता है। बल फिर क्या देर थी. तुरन्त ही सम्राट्ने मक्-चलको लिख दिया कि उसको डाकद्राग राजधानी भेज दो। सम्राट्का आदेश पाते ही शैल तरस्त हो दिल्ली भेज दिया गया श्रोर सम्राट्की संवामें उपस्थित होते ही बह पहरेने दे दिया गया। इस देशकी कुछ ऐसी प्रया हे कि पहरेने देनेके पश्चान शायद ही किसी व्यक्तिका जान वचनी है। हाँ, नो पहरेमें श्राने पर शेखने पहरेदारसे गुप्त मंत्रणा की श्रीर उसकी बहुत धनसंपत्ति देनेका बचन रे अपनी ग्रोर मिला लिया श्रीर दोनों भाग निकले। एक विश्वसनीय आदमो कहना था कि मैंने उसको (श्वका) क्लहात (मतकृत प्रांतक नगरविशेष) की ससजिद्में देखा श्रीर वहाँसे वह अपने देशको चला गया। इस प्रकार उसके प्राण सुरक्तित रहे श्रीर सप्रस्त संपत्तिपर भी उसका श्राधिपत्य होगया।

मिलक मक्वलने श्रान गृहपर हमको एक भोज दिया, जिलमें एक बड़ी श्रानन्ददायक घटना घटित हुई। नगरके काज़ी श्रीर बगदावके शरीफ दोनों ही इसमें सम्मिलित हुए थे। शरीफ महाशयकी श्राकृति भी काज़ी महोदयसे बहुत कुछ मिलती जुलती थी, यहाँ तक कि काज़ीके सदश श्रीफ के भी केवल एक ही नेव था। परन्तु भेद केवल इतना ही था कि काज़ी दायें नेवसे हीन थे और यह वार्ये नेवसे। भोजके समय संयोगवश दोनों एक दूसरेके संमुख वैठे। काज़ीकी और देख देखकर शरीफ़ने बारम्बार हँसना प्रारम्भ किया! इसपर काज़ीने उनको खुव भिड़का। यह देख शरीफ़ने कहा कि क्यों अकारण कांध करते हो, में तुमसे तो कहीं अधिक सुन्दर हूँ। काज़ीने (यह सुन) पृद्धा कि किस प्रकारसे? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो वार्य ही नेवसे हीन हूँ, परन्तु तुम्हारे तो दाहिना नेव नहीं है। सुनते ही मक्वल और समस्त उपस्थित सभ्य जन ठट्टा मार कर हँस पड़े और काज़ी जीने लिजित हो कुछ भी उत्तर न दिया। कारण यह है कि भारतवर्षमें शरीफ़ोंको अत्यन्त सम्मानकी दिएसे देखते हैं।

दयार वकरके निवासी धर्मात्मा काजी नासिर भी इस नगरकी जामे-मसजिदकी एक कोटरीमें रहते हैं। हम लोगोंने भी जाकर उनके दर्शन किये श्रीर उनके साथ साथ भोजन किया।

विद्रोह करने पर काज़ी जलाल भी इस नगरमें आ इनकी सेवामें उपस्थित हुआ था। इसपर किसीने सम्राट्स यह कह दिया कि इन्होंने भी काज़ी जलालके लिए प्रार्थना की है। इसी कारण सम्राट्के नगरमें प्रधारते ही प्राणोंके भयसे यह महाशय यहाँसे निकल कर चले गये कि कहीं मेरे साथ भी हैदरी जैसा बर्ताव न हो।

इस नगरमें ख़्वाजा इसहाक नामक एक श्रीर महात्मा हैं। इनके मठमें प्रत्येक यात्रीको भोजन, श्रीर साधु तथा दु खी पुरुषोंको द्रव्य भी मिलता है, परन्तु इसपर भी लोग कहते हैं कि इनकी धनसंपत्तिमें उत्तरोत्तर बृद्धि ही होती जाती है।

# २०--काबी और क़न्दहार '

यहाँसे चलकर हम खाड़ी तटस्थ कावी नामक एक नगर-में पहुँचे जहाँ ज्वार-भाटा भी आता है। यह प्रदेश जालनसी-के एक हिन्दू राजाके (जिसका वर्णन हम अभी करेंगे) अधीन है।

कावोसे चलकर हम कृत्दहार पहुँचे। समुद्र तटवर्ती यह विम्तृत नगर हिन्दुओं का है। यहाँ के राजाका नाम जालनसी है। परन्तु वह भी मुसलमान शासकों के अधीन है और अत्येक वर्ष राजस्व देता है। इस नगरमें आने पर राजा हमारे स्वाग-तको बाहर आया और हमारा अत्यधिक आदर-सत्कार किया, यहाँ तक कि हमारे विश्वामके लिए अपना राजप्रासाद तक खाली कर दिया। हम लोगोंने वहीं विश्वाम किया और अत्यन्त कुलीन मुसलमान अमीरोंने—जिनमें ख़्वाजा बुहरेके पुत्र और छः पोतोंके स्वामी नाखुदा इब्राहीम विशेषतया उल्लेखनीय हैं – राजाकी ओरसे हमारी अभ्यर्थना को।

<sup>(</sup>१) अब इन दोनों बन्दरीका चिन्ह तक शेष नहीं है। अकबरके समय तक तो इनका पता चलता है। परन्तु इसके पश्चान् इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। आईने अकबरीमें लिखा है कि ये दोनों बन्दर नर्मेदा नदीके किनारे बसे हुए थे और यात्री तथा वस्तुओंसे कदे हुए विदेशी पोल यहाँ आकर लंगा दालते थे।

# नवाँ अध्याय

### पश्चिमीय तरपर पोत-यात्रा

### १---पोतारोहरा

ङ्कृसी नगरसे हमारी समुद्र यात्रा प्रारंभ हुई। इब्राहीम नामक मल्लाहके 'जागीर' नामक पोतपर हम सवार हुए । भेंटके घोड़ोंमेंसे सत्तर घोड़े तो इसी पोतपर चढ़ा लिये गये, किन्तु भृत्यादि सहित शंप अश्व इब्राहीमके भ्राताके 'मनोरत' ( मनोरथ ? ) नामक जहाज़पर सवार कराये गये । राय जालनभीने हमारे मार्गव्ययके लिए भोजन, जल तथा चारे इत्यादिका प्रवन्ध कर, गुराव-नौकाके समान आकार-वाले परंतु उससे वड़े 'श्रकीरी' नामक जहाज़में श्रपने पुत्रका भी हमारे साथ कर दिया । इस पंतमें साठ चप्पू (पतवार ) थे। युद्धके समय चप्यूवालोंका पत्थर श्रीर वार्णोकी वर्षासे वचानेके लिए पोतपर छत डाल देते थे। राय ( राजा ) के ही एक अन्य पोतपर भृत्यों सहित सुंबुल और जहूर-उद्दीनके अध्व सवार हुए। 'जागीर' नामक जहाजमें घनुषघारी तथा पचास हवशी सैनिक नियत थे। इन पुरुपोको समुद्रका स्वामी समभना चाहिये। इनमें से एक व्यक्तिके भी उपस्थित रहने पर हिन्दू डाकुओं या विद्राहियों हा कुछ भी खटका नहीं रहता।

## २---वैरम ऋौर क़ोक़ा

दो दिन पर्य्यन्त यात्रा करनेके पश्चान् हम स्थलसे चार मील दूर वैरमं नामक एक जनहीन द्वीपमें पहुँचे। यहाँ विश्वाम कर हम लोगोंने जल-संब्रह किया।

(1) वैशम-इस नामक। द्वीप सम्बातकी साक्षीमें है। यह एक

कहा जाता है कि मुसलमानोंके श्राक्षमण्के कारण यह स्थान जनहीन होगया और हिन्दू पुनः इस स्थानमें भा कर नहीं बसे। मिलक उलनुजारने, जिनका वर्णन में ऊपर कर श्राया हूँ, इस स्थानपर प्राचीर निर्माण करा कर उसपर मंजनीक चढ़ा मुसलमानोंको बसाया था।

यहाँ से चलकर हम दूसरे दिन कोका 'नामक एक घड़े नगरमें पहुँचे। यहाँ के वाज़ार खुब विस्तृत थे। भाटा होने के कारण हमने चार मीलकी दूरीपर लंगर डाला और नावमें बेठकर नगरकी ओर चलें। जब नगर केवल एक मील रह गया तो जल न होने के कारण नाव की चमें घँस गयी। लोगों के यह कहने पर कि कुछ ही काल पश्चात् यहाँ पर जल वहने लगेगा, भली भाँति तरना न जानने के कारण में नावसे उतर दो पुरुषों के सहारे तटकी ओर चन दिया, जिसमें जल शाजाने पर भी कोई कि ठिनाई न हो। मैंने भीतर प्रवेश कर नगरकी भी खुब सेर की और हज़रत ख़िज़र और हज़रत हिल्यासके नामसे प्रसिद्ध एक मस्पजिद भी देखी और वहीं पर मैंने मगरिव (अर्थान स्यांस्तके समय) की नमाज़ पढ़ी। मील लंबा तथा ३००—००० गज़ तक चौड़ा है। वृद्धित सरकारने वहीं पर सन १८६५ ई० में एक प्रकाश-स्तंभ (काइट हाउस) निर्माण करा दिया।

(१) कोका अर्थान गोवा—पह स्थान अब अहमदाबादके ज़िले-के अंतर्गत बंबईसे १९३ मीलकी दूनीपर है। यहाँ के निवासी बहुधा जहाज़ींमें खड़ासी अथवा लैक्कर (Laskars) का काम करते हैं, और पोत चलानेमें बहे दक्ष होते हैं। इस समय तो वह नगर बवनति-पर है, परंतु अबुलफज़लके कथनानुसार सम्राट् अक्क समयमें यह भा होचे सर्कार, (कमिश्वरी) में एक पहन (बंदरगाह) था। इस मसजिद्में हैदरी साधुक्रोंका एक समुदाय भी ऋपने शैख सहित रहता है। यहाँकी सैर करनेके बाद में पुनः जहाज़पर श्रागया।

नगरके राजाका नाम 'दंकोल' है। वह नाम मात्रको ही सम्राट्के अधीन है। वास्तवमें वह उसकी एक भी आज्ञाका पालन नहीं करता।

# ३--संदापुर

यहाँ से चल कर तीन दिन पर्यंत यात्रा करनेके पश्चात् हम संदापुर' पहुँचे। इस द्वीपमें छुत्तीस गाँव हैं और इसके चारों और खाड़ीका जल भरा रहता है। भाटेके समय तो यह जल मीठा हो जाता है परंतु ज्वार श्राने पर पुनः खारा हो जाता है। द्वीपके मध्यमें दो नगर हैं, जिनमेंसे प्राचीन तो हिंदुओं के समयका यसा हुन्ना है और श्रवांचीनकी स्थापना मुसलमानोंके शासनकालमें द्वीपके प्रथम वार विजित होने पर हुई है। नवीन नगरमें वगदादकी मसजिदोंके समान एक विशाल जावे-मसजिद भी वनी हुई है। हनोरके सम्रान् पक विशाल जावे-मसजिद भी वनी हुई है। हनोरके सम्रान् जमाल उद्दीनके पिता हसन (मल्लाह) ने इसका निर्माण् करायाथा। द्वितीय वार इस द्वीपकी विजय करने जाते समय में भी उनके साथ गयाथा। इस कथाका वर्णन में अस्यत्र करूँगा।

इस द्वीपसं चल कर हम स्थलके श्रत्यंत निकटस्थ एक छोटेसे द्वीपमें पहुँचे, जहाँ पादरियोंका गिर्जाघर, उपवन तथा एक सरोवर बना दुशा था। यहाँ हमने एक योगीको

<sup>(1)</sup> सन्दापुर—आधुनिक अनुसन्धानसे पता वस्तः है कि गोवा-को मध्ययुगर्मे इस नामसे पुकारते थे।

मंदिरकी दीवारके सहारे दो मृत्तियोंक मध्य बेठे हुए देखा। यांगीक मूल-मंडलका देखनेसे ऐसा प्रतीत होता था कि उसने उपासना श्रीर तपस्या बहुत की है। बहुत कालतक प्रश्न करने पर भी उसने हमको कुछ उत्तर न दिया। योगीके पास कोई भी खाने योग्य वस्तुन होने पर भी उसके चीख मारते ही बृज्ञसे एक नारियल ट्रट कर उसके समुख श्रा गिरा श्रीर उसने उठा कर वह हमका दे दिया। यह देख हमारे श्राश्चर्यकी सीमा न गई।। हमने दीनार और दिरहम बहुत कुछ देवा चाहा और भोजनके लिए भी कहा, परंतु उसने म्बाकार न किया। योगीक संमुख ऊँटके ऊनका बना एक चोगा पड़ा हुआ था। उठा कर उलट-पलट कर दंखनेक पश्चात् उसने वह मुफ्ते ही दे दिया। मेरे हाथमें जैला नामक नगर (जो अदनके संमुख अफ्रीकाके तरपर स्थित हैं) की बनी हुई एक तसवीह ( माला ) थी। योगीक उलट पलटकर उसको देखने पर मैंने वह उत्पोकों भेंट कर दी। योगीने मालाको अपने हाथमें लंकर सुधा और अपने पास रख कर आकाशकी ओर द्यापात किया, फिर किवले (सका-की प्रधान मस्तिदमें एक स्थान हैं ) की श्रोर संकेत किया। मेरे साथी तो इत संकेतोंको न समभ सके परंतु में समभ गया कि यह मुसलमान है श्रीर डीप-वासियोंसे अपना धर्म छिपाकर नारियल जा जीवन निर्वाह कर रहा है । विदा होते समय योगीका हम्त-चुम्बन करनेके कारण मेरे साथी मुक्ससे श्रवसम्बन्धः भी हुए । परंतु उनकी श्रवसम्बनाको जानते हुए भी उसने मुस्किरा कर मेरा हस्त-चुम्बन कर हमको चिदा होनेका संकेत किया । लोटते समय सर्वके श्रंतमें होनेके कारण उसने मेरा वस्त्र चुपकेसे पकड़ कर खींच लिया श्रीर मेरे मुख मोड- कर देखने पर दस दीनार दिये। वाहर आने पर जब मेरे साथियोंन बस्त खींचनेका कारण पूछा तो मैंने दस दीनार पानेकी वात कह तीन दीनार ज़हीर-उद्दीनका और तीन संबुलको दे दिये। अब मैंने उनको बताया कि यह ब्यक्ति मुसलमान था, क्योंकि आकाशको आर उँगली द्वारा संकेत करनेसे उसका अभिपाय यह था कि मैं एक ईश्वरपर विश्वास रखता हूँ और किबलेकी और संकेन करनेसे यह तात्पर्य था कि मैं पंगम्बर साहबका अनुयायो हूँ। तसवोह लेनेसे इस बातकी और भी पृष्टि हो गयी। मेरे इस कथन पर वे दीनों पुनः लोडकर बहाँ गये परंतु योगीका पता न था। उसी समय हम सवार होकर वहाँ से चल पड़े।

### ४--हनोर

दूसरे दिन प्रातःकाल हम हनोर<sup>्</sup> में पहुँच गये। यह

(१) हनोर—इसका अधिनिक नाम 'हीनार है। यह स्थान अव बम्बई सकीरमें उत्तरीय कनावा ज़िलेकी एक तहसीलका प्रधान स्थान एवं बन्दरगाह है। अबुल फिदाने हि० सन् ७३१ में इसका वर्णन किया है। उस समय यह बड़ा समृद्धिशाकी नगर था। १६ वीं शताव्हीके प्रारंभमें पुर्नगाक निगासियोंने यहाँ एक गढ़ निर्माण कराया था परन्तु विजयनगर के महाराजके साथ युद्ध होने पर उन्होंने नगर में अग्नि छना दी। इसके पश्चान इस नगरका उत्तरोत्तर हास ही होना गया। पुर्नगाछ-निवासियोंका पतन होने पर इस नगरपर विद्नोरके राजाका आधिपत्य होगया। त पश्चान हैन्दरभलीने इसको जीन कर अपने राज्यमें सम्मिलित कर छिया। टीप्के अंतिम युद्धके बाद यह नगर ईस्ट इंडिया कंपनीके अधिकारमें आ गया। यह नगर जरसीया नामक नदीके तटपर, समुद्रमे दो मीछ दृश एक खाड़ी ११ स्थित है। यह नदी नगरसे ३६ मीछकी तगर खाड़ीमें स्थित है श्रीर जहाज़ भी यहाँ श्रा जा सकते हैं। समुद्र यहाँसे श्राधे मोलकी दुर्गपर है। वर्षा ऋतुमें समुद्र यहुत यह जाता है श्रीर उसमें तृफ़ान श्रानेके कारल चार शास पर्श्यन्त कोई व्यक्ति भी मञ्जूलीका शिकार करनेके श्रति-रिक्त किसी श्रन्य कार्यके लिए समुद्रमें नहीं जा सकता।

ह्नार पहुँचनं पर एक यागी हमारे पास आकर मुक्ते छः दीनार दे कहने लगा कि जिसका तुने माला दी थी उसीने यह दीनार भेजे है। दीनार लेकर मैंने एक उसकी भी देना चाहा परन्तु उसने न लिया और चला गया। अपने साथियों से यह बात कह मैंने उनकी पुनः उनका भाग देना चाहा परन्तु उन्होंने लेना स्वीकार न किया और मुक्तमें कहने लगे कि तुम्हारे दिये हुए छः दीनारों में छः और दीनार अपनी अंत्रेस मिला हम उसी स्थानपर रख आये थे जहाँ योगो वेठा हुआ। था। यह सुनकर मक्ते और भी आक्षर्य हुआ। ये दीनार मैंने वड़ी सावधानी से अपने पास रख लिये।

हनोर-निवासी शाफड़े (मुसलमानोंका पन्थ विशेष जो इसाम शाप्रहेका अनुयायां है) मताबलम्बी है और अपने धर्माचरण तथा सामुद्रिक वलके कारण प्रसिद्ध है। संदापुर-की विजयके पश्चात दुईववश ये लोग किस प्रकार दीन होगये, इसका वर्णन में अन्यत्र करूँगा।

नगरके धर्मात्मा पुरुषोमें शंख मृहस्मद नागोरी (नागौर-निवासी) का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने अपने [मठमें मुक्तको एक भोज भी दिया था। दास तथा दासियोंके अशुद्ध हाथका स्पर्श होने पर भोजन अपित्र होजानेके भय-द्रीपर एक पहाइ परमे गिरनी है और वहाँका दरम भी अध्यंत मनोहर है। से यह स्वयं ही भोजन बनाते हैं। इनके अतिरिक्त कलामे-अल्लाह (कुरान) पढ़ानेवाले सदाचारी तथा धर्मशास्त्रके इतात इस्माईल भी अत्यन्त दानी तथा सुन्दर स्वभावके हैं। काज़ीका नाम न्र उद्दीन अली है। ख़तीबका नाम अब मुक्ते स्मरण नहीं रहा।

नगर ही नहीं, बल्कि इस सम्पूर्ण तटकी स्त्रियाँ विना सिला हुआ कपड़ा ओढ़ती हैं। चादरके एक छोरसे अपना मारा शरीर ढँक कर दूमरे अंचलको सिर तथा छातीपर डाल लेती हैं। नाकमें सुचणका बुलाक पहिननेकी प्रथा है। यहाँकी सभी स्त्रियाँ सुन्दर तथा सदाचारिणी होती हैं। इनके सम्बन्धमें विशेष उदलेखनीय बात यह है कि संपूर्ण करान इनको कण्ठस्थ है। इस नगरमें मैंने तेरह लड़कियोंकी और तहस लड़कोंकी पाठशालाएँ देखीं। यह बात किसी अन्य नगरमें हिएगोचर न हुई। नगर-निवासी केवल सामुद्रिक व्यवसाय हारा ही जीविका-निर्वाह करते है। छिप-कार्य कोई भी नहीं करता।

महान सामुद्रिक बल तथा छः सहस्र म्थल सैनिक होने-के कारण समस्त मालावार प्रदेश जमाल उद्दीन नामक राजा-को कुछ नियत कर देता है। इसका पूरा नाम जमालउद्दीन मुहम्मद विन हसन है। यह बहुत ही धर्मात्मा है और हरीब नामक हिन्दू राजाके अधीन है। ईश्बरेच्छासे में उसका वर्णन भी शीब ही कर्षगा।

जमाल-उद्दीन सदा जमाश्रवके साथ (पंक्तिबद्ध) हो नमाज पढ़ा करता है और प्रातःकाल होनेसे पूर्व ही मस-जिदमें जा प्रातःकाल पय्यंत तलावत (कुरानका पाठ) करता है। इसके बाद प्रथम कालमें ही नमाज पढ़ श्रव्वारूढ़ हो नगरके बाहर चला जाता है। चाश्न ( अर्थात् प्रातःकाल नौ बजे) के समय लौट कर मसज़िद्में प्रथम दोगाना ( नमाज़में दो बार उठने बैठनेकी किया) पढ़नेक पश्चात वह महलमें जाता है। वह रोज़ा भी रखता है। जिस समय में उसके पास ठहरा हुआ था, इफ्तार ( वत-मंग) के समय बह सदा मुक्तको बुला भेजना था। धर्मशास्त्रके बाता श्रली और इस्माईल भी उस समय वहाँ उपस्थित रहते थे। ज़मीनगर बार छोटी छोटी कुर्सियाँ डाल दी जानी थीं. इनमेंसे एकपर नो स्वयं वह बैठता था और शेष तीनपर हम तीनों व्यक्ति।

भाजनकी विधि यह थी कि सर्वप्रथम खींचा नामक ताँबे-का एक वडा दस्तरस्वान लाकर उसपर नांचेका एक नवाक. जिसको इस देशमें 'तालम' कहते हैं, रख दिया जाता है। तत्पश्चात् रेशमी बस्त्रावृता दासी भे,ज्य पदार्थीने भरी हुई देगिचयाँ तथा ताँवेके वह वह चमचे ला. एक एक चमचा चावल 'नवाक' (वडे टांकने) में एक श्रोग रख कर ऊपर-से घुन डाल देती है श्रीर दुमरी श्रीर मिर्च, श्रद्रक, नीवृतथा श्रामके श्रचार रख देनी है। इन श्रचारोकी सहायतासं चावलके ब्रास मुख्में डाले जाते हैं। चावल समाप्त हो जाने पर, द्वितीय बार पुगः चमचा भर कर चाबल तवाक्में रखा जाता है, परन्तु इस वार उसपर मुर्गका मांस श्रीर सिर-का डाला जाता है और इसीकी सहायतासे चावल लाया जाता है। इसके भी चुक जाने पर तृतीय बार चावल परास कर भिन्न भिन्न प्रकारका मुर्गका, तथा मतस्य-मांस रखा जाता है। तत्पश्चात् हरे शाक-पात श्राते हें श्रीर उनकी सहायतासे चावल खाते हैं। इस प्रकार भोजन करनेके उपरांत दासी 'कोशान' ( दहीकी लस्सी / लाती है और भाजन समाप्त होना

हैं। इस पदार्थके आते ही समक लेना चाहिये कि समस्त भोज्य पदार्थ समाप्त हो गये। भोजनके अंतमें, शीतल जल पीनंसं हानि होनेका भय होनेके कारण, वर्षा ऋतुमें उप्ण जल दिया जाता है।

दूसरी बार यहाँ श्राने पर में राजाका ग्यारह माम पर्यंत श्रातिथ रहा श्रोग इस कालमें भी मैंने, इन लोगोंका प्रधान खाद्य पदार्थ केवल चावल होने के कारण, कभी एक रोटी तक न खायी। इसी प्रकार मालद्वीप, सीलोन (लंका) तथा मश्रवरमें तीन वर्ष तक रहने पर भी मैंने निरंतर चावलीं का ही उपयोग किया, किसी श्रन्य पदार्थके दर्शन तक न हुए। चावलोंकी यह दशा थी कि मुखमें चलते न थे, जलके सहारे ज्यों त्यों करके गलेके नीचे उतारता था।

राजा रेशम तथा बारीक कताँक वस्त्र पहनता श्रीर कटि-प्रदेशमें चादर बाँधता है। इसका शरीर दोहरी रज़ाइयोसे ढँका गहता है, श्रीर गुँधे हुए केशीपर एक छाटा सा साफा बँधा रहता है। सवारिके समय वह क्वा (एक प्रकारका चोगा) पहिन कर ऊपरसे गज़ाई श्रोड़ लेता है श्रीर उसके श्रामे श्रामे पुरुष नगाड़े तथा ढोल वजाते चलते हैं।

इस बार हम लोग यहाँपर केवल तोन ही दिन ठहरे। बिदाके समय उसने हमको मार्गव्यय भी दिया।

#### ५---मालावार

यहाँसे चलकर तीन दिन पश्चात् हम मालाबार 'पहुँचे। काली मिर्च उत्पन्न करनेवाले इस देशका विस्तार दो मास

 चलने पर समाप्त होता है। संदापुरमे लेकर कोलम नगर पर्यंत यह प्रांत नदीके किनारे किनारे फेला हुआ है। राहमें दोनों श्रोर वृत्तांकी पंकियां लगी हुई हैं। श्राधे मीलके श्रंतर पर हिन्दू तथा मुसलमान यात्रियोंके विश्राम करनेके लिए काछ गृह बने हुए हें श्रीर इनके चक्रुतरेगर दूकानें लगी होती है। इसके श्रांतिरिक्त प्रत्येक गृहके निकट एक कृप होता है जहाँ पर हिंदुश्रोंको पात्रमें श्रीर मुसलमानोंको श्रोक हारा (मुखके निकट हाथ लगाकर उसमें जल डालनेकी किया विशेष) जल पिलाया जाता है। श्रोक छारा जल पिलात समय हाथके संकेतमे निषेध करने पर जल दाता जल डालना बंद कर देता है।

इस प्रदेशमें भुसलमानोंका न तो घरके भीतर प्रवेश ही होने देने हैं और न उनको श्रपने पात्रोमें ही भोजन कराते है। पात्रमें भोजन कर लेने पर या तो उसे तोड़ देते हैं या भोजन करनेवाले मुसलमानको ही प्रदान कर देते हैं। किसी स्थानपर मुसलमानको निवास न होने पर श्रागन्तुक विध्मिक लिए केलेके पत्तेपर भाजन परोस देते हैं। स्प भी उसी पत्तेपर डाल दिया जाता है। भोजन समाप्ति पर बचा हुआ श्रद्ध पत्ती या कसे खाते हैं।

इस राहमें सभी पडावींपर मुसलमानींके घर बने हुए हैं।
मुसलमान यात्री इन्हींके पास श्राकर ठहरते हैं और ये ही
उनके लिए मोज्य पदार्थ मोल लेकर भोजन नैयार करते हैं।
इनके यहाँ न होने पर मुसलमानींकी इस प्रदेशमें यात्रा करनेमें बड़ी कठिनाई होती।

कोर तथा कोश्वीनका राज्य हुसी अदेशके अनर्गन समझना अर्थहमे । हिजरी सन् २०० के कामसा यहाँ मुस्रकमान धर्म फैला। दो मास तक इस समस्त देशमें एक छोरसे लेकर दूसरे छोर तक जाने पर एक चलाभर धरती भी ऐसी न मिली जहाँ आबादी न हो। प्रत्येक आदमीका घर पृथक् बना हुआ है। गृहके चारों श्रोर उपवन होता है श्रीर उसके चारों श्रोर काष्ठकी दोवार। मारो राह इन्हीं उपवनोंमें होकर जाती है। उपवनकी समाप्ति पर दीवारकी सोढ़ियों द्वारा दूसरे उपवनमें प्रवेश होता है (श्रोर इसी प्रकार चलकर सारी राह समाप्त होती है)। राजांक श्रातिक कोई श्रन्य व्यक्ति इस देशमें घोड़ या किसी श्रन्य पश्रपर सवार नहीं होता। पुरुष बहुधा डोलें (एक प्रकारको पालकी) पर अथवा पैदल ही यात्रा करते हैं। डोलेपर यात्रा करनेकी दशामें यदि दास न हों तो उसे ढोनेके लिए मज़दुर राव लिये जाते हैं।

व्यापारी और बहुत अधिक वाम रखनेवाल यात्री किराये-के मजदूरीपर सामान लदवा कर यात्रा करते हैं। प्रत्येक मज दूरके पास एक मोटा डंडा रहता हैं: नीचेकी आर तो लोहंकी कील और जपरको आर सिरेपर एक आँकड़ा लगा होता है। सामान ये लोग पीठपर लादते हैं। राह चलते चलते थक जानेपर विश्राम करनेके लिए जब कोई दृकान तक पास बनी हुई नहीं होती, ता ये इसी डंडेको धरनीमें गाड़कर सामानकी गठरी इसपर लटका देते हैं और पुनः विश्राम लेकर चलते हैं।

इस प्रांतमें जैसी शांति है वैसी मैंने किसी श्रान्य राहपर नहीं देखी। यहाँपर तो एक नारियलकी चोरी कर लेने पर भी प्राग्-दंड होता है। पेड़से फल गिर जाने पर भी स्वामीके श्रतिरिक्त कोई श्रान्य व्यक्ति उसे नहीं उठाता। कहते हैं कि किसी हिन्दुने एक बार एक नारियल इसी प्रकार उठा लिया था। शासकने इसकी सूचना पाते ही लोहेकी अनीदार लकड़ी पृथ्वीपर इस प्रकारसे गड़वायी कि अनी ऊपरकी ओर रही, अनीपर एक काठका तख्ता गखा गया और उसपर अपराधी लिटा दिया गया। लाहेकी अनी तख्ता चीरकर अपराधीके पेटके आरपार होगयी। इसके पश्चात् अन्य लोगोंका भय दिखानेके लिए अपराधीका शब इसी प्रकारसे वहाँ लटकता रखा गया। यात्रियोंकी सूचनाके लिए इस प्रकारकी बहुतसी लकड़ियाँ राहपर लगी हुई हैं।

गहमें हमको बहुतसे हिन्दू मिलते थे परन्तु हमको आते देख वह सब एक और खडे हो जाते थे और हमारे निकल जाने पर पुनः चलना प्रारम्भ करते थे। मुस्सलमानींक साथ भोजन न करने पर भी यहाँ उनका बहुत ही आदर-सत्कार किया जाना है।

इस प्रान्तमें बारह राजा राज्य करते हैं। सबसे बड़े के पास परद्रह सहस्र श्रीर सबसे छोटे के पास तीन सहस्र सैनिक हैं, परन्तु इनमें श्रापसमें कभी शत्रुता नहीं होती श्रीर न बलवान निर्बलका राज्य छीनतंका ही प्रयत्न करते हैं। एक राज्यकी सीमा समाप्त होने पर दूसरे राज्यमें काष्टके द्वारसे प्रवेश करना होता है। इस राज्यके द्वारपर राजाका नाम भी श्रीकित रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि द्वारमें प्रवेश करने पर यात्री श्रमुक राजाके श्राश्रयमें श्रागया। एक राज्यमें श्राराध कर श्रन्य राज्यद्वारमें प्रवेश करने ही प्रत्येक हिन्दु श्रथवा मुसलमान श्रपराधीको दण्डका भय नहीं रहता। ऐसी दशामें बलवान राजा भी निर्वल शासको श्रपराधी लौटानेके लिए बाध्य नहीं कर सकता।

राजाश्चोंकी मृत्युके उपरान्त उनके उत्तराधिकारी भागिः

नेय होते हैं, 'वे ही राज्यके शासक नियत किये जाते हैं, पुत्र नहीं। स्डान देशकी 'मस्फा' जातिके अतिरिक्त मैंने यह प्रथा किसी अन्य देशमें नहीं देखी (मैं इसका वर्णन भी अन्यत्र कक्ष्मा)। इस देशके राजा जब किसी व्यापारीकी विक्री बन्द करना चाहते हैं तो उनके दास उक्त व्यापारीकी दुकानपर बुक्तोंकी शाखाएँ लटका देने हैं। जब तक ये शाखाएँ दुकानपर लटकतो रहती है, कोई व्यक्ति वहाँपर किसी पदार्थका कय-विकय नहीं कर सकता।

काली मिर्चका बृटा श्रंग्रकी बेल जैसा होता है परतु उसमें शाखा-प्रशाखाएँ नहीं होतीं। वह नारियलके बृजके निकट बोया जाता है श्रोर बढ़कर बेलकी भाँ ति उसी बृज्ञपर फैल जाता है। इतके पत्ते घोड़ेके कानके सदश होते हैं. किसी किसी पोधेके पत्ते श्रलीक (घास बिशेय जिसको खाकर पशु खूब मोटे-ताजे हो जाते हैं) के पत्तींके समान होते हैं।

इसके फल छोटे छोटे गुच्छोंके रूपमं लगते है और जिस प्रकार किशमिश बनातं समय अग्र सुखाये जाते हैं, उसी प्रकार इन फनोंके गुच्छे भी खरीफ़ ( उत्तरीय भारतकी वर्षा भृतु ) श्राने पर शृपमे सुखाये जाते हैं। कई बार पलटे जाने के कारण ये स्खकर काले हो जाते हैं और फिर व्यापारियोंके हाथ बेच दिये जाते हैं। हमारे देश निवासियोंका यह विचार कि अग्निमें भुतनेके कारण फन काले और करारे हो जाते हैं, ठीक नहीं है। करारापन तो चारन्यमें धूपमें रखनेके कारण आ जाता है।

जिस प्रकार हमारे देशमें जुब्रार एक माप द्वारा नापी (१) नैयर जातिमें भवनक यह प्रथा चर्चा भाती है। ज'ती है उसी प्रकार मैंने इस फलको कालकृत (कालीकट) नामक नगरमें नपते हुए देखा था!

## ६---अबी-सहर्

सबसे प्रथम हम इस प्रदेशके खाड़ीपर स्थित श्रवीस-रुर नामक होटेसे नगरमें पहुँचे। यहाँ नारियलके बृह्मीकी बहुतायत है। यहाँ मुसलमानों में श्रव्यंत लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति शेल जुम्मा है, जो 'श्रवी सत्ता' के नामसे विख्यात है। यह पुरुष बड़ा दानशील है। इसने श्रपनी समस्त संपत्ति फकीरों तथा दीन-दुखियोंको बाँट दी है।

दो दिन पश्चान् हम जाड़ी-स्थित फाकनोर' नामक नगरम पहुँचे। यहाँका सा उत्तम गन्ना देश भरमे नहीं होता। यहाँ भी मुस्लमानोंको संख्या यहत है। हुमैन सलात नामक व्यक्ति इनमें सबसे बड़ा गिना जाता है। इसने यहाँ एक जामे मस्तिद् भी बनवायी है। नगरमें काज़ो तथा खतीव भी है। नगरके राजाका नाम वासुदेव है। इसके पास तीस युद्ध-पोत हैं, परंतु उनका अफ़सर 'लूला' नामक एक मुस्लमान है। यह व्यक्ति पहले समुद्रो डाकृ था और व्यापारियोंको लूटा करता था।

- (1) अश्रोसकर यह अब दार्गसकोर कहकाता है।
- (२) फाइनोर—यह अब बरकोर कहलाता है। यह मद्राम अहाते दक्षिणीय कानड़ा नामक किलेमे है। बतृताके समय यह नगर विजयनगरके राजाओं के अर्धान था। ई० स०१५६० मे दक्षिणीय मुसल मानों द्वारा विजयनगरकी पराज्यके पश्चात् इसपर विद्नोरक राजाका आधिपस्य हो गया। आधुनिक नगर 'हँगर-कहां कहलाता है और वह प्राचीन बरकोर'या बाँकनोरसे पाँच मील द्र सीला नदीके मुखपर स्थित है।

नगरके निकट लंगर डालने पर राजाने श्रपने पुत्रको हमारे पास भेजा। उसको श्रपने जहाजमें प्रतिभूकी भाँति रखकर हमने नगर प्रवेश किया।

कुछ तो भारत-सम्राद्के प्रति श्राद्रभाव दिखाने श्रीर कुछ श्रपने धर्म, हमारे श्रातिथ्य तथा जहाज़ोंके व्यापार द्वारा लाभ उठानेके विचारसे राजाने तीन दिन पर्य्यंत हमको भाज दिया।

नगरमें श्राने पर प्रत्येक जहाज़को यहाँ ठहर कर (राजा-को) 'हक वंदर' नामक एक नियत कर देना पडता है। श्रपनी इच्छासे कर न देने पर राजाके जहाज़ वलपूर्वक श्राग-न्तुक जहाज़को वन्दरमें ले श्राते हैं श्रीर कर चुकता न होने तक श्रागे नहीं बढ़ने देते।

## ७-मंजीर

तीन दिन पश्चात् हम मंजोर' पहुँचे। यह विस्तृत नगर इस प्रांतकी सबसे बड़ी 'दनप' (दंप) नामक खाड़ीपर बसा हुआ है। फारिस तथा यमन (अरबका प्रांत-विशेष) के व्यापारी यहाँ बहुधा आते है। कालीमिर्च और सीठ यहाँ खब होती हैं। नगरके राजाका नाम रामदेव है और बह मालावारमे सबसे बड़ा गिना जाता है।

मुसलमान भी भंख्यामें लगभग चार-पाँच सहस्र हैं, श्रीर नगरके एक श्रीर रहते हैं। व्यापारियोपर निर्भर रहनेके कारण राजा नगर-निवासियों तथा हमारे सहधर्मियोंमें स्नापसका भगड़ा हो जाने पर पुनः दोनोंका मेल करा देता है। मश्रवस्के रहनेवाले बदर-उद्दीन नगरके काज़ी भी यहीं थे श्रीर

<sup>(1)</sup> मंजीर-यह नगर अब मंगलीर कहर ता है।

वालकोंको शिक्षा देते थे। हमारे यहाँ आते ही यह महा-शय जहाज़पर आये और हमसे नगरमें अपने यहाँ चलनेको कहने लगे। हमारे यह उत्तर देने पर कि जबतक फाकनोरके राजाकी तरह यहाँका राजा भी अपने पुत्रको प्रतिभू रूपमें जहाज़पर न भेजेंगा, तबतक हम नगरमें कदापि ध्रवेश न करेंगे। इन्होंने कहा कि फाकनोरकी बात और हैं, वहाँ नगरस्थ मुसलमानोंकी संख्या अल्प होनेके कारण उनका कुछ भी बल नहीं है, परंतु यहाँ नो राजा हमसे भय खाता है, फिर प्रतिभूकी क्या आवश्यकता है? परंतु हम न माने। राजपुत्रके जहाज़में आने पर ही हमने नगर-प्रवेश किया, और वहाँ हमारा तीन दिन पर्यंत खूब आतिथ्य-सत्कार हुआ। इसके पश्चान हम यहाँ से चल पड़े।

## ≖—हेली

हेली' की श्रोर चल हम दो दिनमें वहाँ जा पहुँचे। विस्तृत खाड़ीपर वसे हुए इस विशाल नगरमें सुंदर गृह श्रीधक

(१) हेर्छा—अब इस नामका कोई नगर नहीं मिक्सा। परम्तु कनानौरसे १६ मील उत्तरका ओर एक पर्वतका कोण समुद्रमें निकका हुआ है जिसको एखी कहते हैं। अवुष्ठ फिदा तथा रशीद-ट्यान नामक प्राचीन मुसलमान लेखकोंके कथनसे इसकी पुष्टि भी होती है।

फारसी भाषामें इलायकांको 'हेल' तथा संस्कृतमें 'एला' कहते हैं। सम्भव है, इस नगरका नाम इन्हीं शब्दोंमेंसे किसी एकसे बना हो। मख़ज़न नामक पुस्तकमें यह भी लिखा हैं कि छोटी इस्रायवी मालावारके हेली नामक स्थानमें उत्पन्न होती है।

श्री इंटरके मतसे यह नगर 'पायन गाड़ी' नामक एक वर्तमान गाँव-के निकट था। संस्थामें बने हुए हैं। यहाँ बड़े वड़े जहाज़ आकर ठहरते हैं, यहाँतक कि चीनके जहाज़ भी, जो कालकृत (कालीकट) और कोलमके अतिरिक्त और किसी स्थानमें नहीं ठहरते, इस नगरमें आकर रुकते हैं।

हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही जातियाँ इस नगरका पिष्ठ समभती है। यहाँ एक जामे मसजिद भी है जो ऋदिस्छि-दायिनी समभी जाती है। जहाज़के यात्री कुशलपूर्वक यात्रा समाप्त होनेकी मिश्चर्त माँगकर इस मसजिदमें प्रचुर भेंट देते है। मसजिदका कोष ख़नीब हुपैन श्रीर हसन बज़ांके अधीन है। ब्रितीय महाशय मुसलमानोंमें सब्धेष्ठेष्ठ समभ जाते हैं। मसजिदमें बालकोंको प्रतिदिन शिचा तथा कुछ धन दोनों ही नियमित कपसे मिलत रहते हैं। यहाँपर मध्यमें एक रसोई-घर भी बना हुआ है जहाँपर प्रत्येक यात्री तथा मसलमान फकीरको भोजन दिया जाता है।

मक्दशोके रहनेवाले सईद नामक एक धर्मशास्त्रीसे में इस मसजिदमें मिला। इनकी पवित्र मृति तथा सुंदर स्वभाव देख-कर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुन्ना। यह नित्य प्रति रोज़ा रखते हैं और कहते थे कि मैं श्रेष्ठ (मुत्रज्ज़मा) मका और प्रकाशदायक (मुन्व्वरा) मदीनामें चौदह वर्ष पर्यंत रहा हूं। मैं इन दोनों नगरों में कमसे अमीर अबू नमी तथा अमीर अल्मंस्रसे भी मिला हूं। यह चीन तथा भारतकी भी यात्रा कर चुके थे।

#### ६---जुर-फ़त्तन

हेलीसे तीन कोस चलकर हम जुर-फ़्छन पहुँचे। यहाँ मुक्तको वगुदाद-निवासी एक धर्मशास्त्री मिला, जो सर-

<sup>(1)</sup> हा-फ़लन- कुछ होगोंकी सम्मतिमें यह 'बिल्या दत्तन' का

सरी' के नामसे प्रसिद्ध है। 'सरसर' नामक नगर बगुदादसे दस मीलकी दुरीपर 'कुफ़ा' की सड़कपर बसा हुआ है। यहाँ इसका एक आता रहता था जो अत्यन्त धनाढ्य थो। देहांत होते समय पुत्रोंकी अवस्था अहप होनेके कारण वह इसीको अपना मनेजर (वसी) नियत कर गया। मेरे चलनेके समय यह उनको बगुदाद ले जा गहा था। सुडानकी तगह भारतमें भी यही प्रथा है कि किसी यात्रीका इस देशमें देहानत होजाने पर सहस्रोंकी संपत्ति भी न्याय्य उत्तराधिकारों के न आने तक किसी मुसलमानके पास थात्रीके क्पमें गहती है। अन्य कोई उपक्ति इसका कोई अंग्र व्यय नहीं कर सकता।

यहाँ के राजाका नाम कायल है। यह मालाबारका एक वड़ा राजा समभा जाता है। इसके पास जहाज भी अधिक संख्यामें हैं और अमान, फारिस तथा यमन पर्यन्त वाणिज्य व्यवसायके लिए जाते है। दह फत्तन और बुद्रपत्तन नामक नगर भी इसी राजाके राज्यमें हैं।

### १०---दह-फ़त्तन

जुरफ़त्तनसे चल कर हम दहकत्तन 'पहुँचे। यह नगर प्राचीन नाम है जो कनानौरसे चार मीलकी वृशीपर बसा हुआ है, परम्तु। श्री इंटरकी सम्मतिमें मालावारके चेशकक नामक ताब्लुकेमें ओकुंदापुर-मका प्राचीन नाम है। इस गाँवमें 'मोपले' नामक मुसकमानौंकी बस्ती है। गिञ्ज़के अनुसार कनानोर ही जुरफ़त्तन है।

(1) दह-फ़त्तन—'दरमा पत्तन'—मी इंटर महोदयके कथनानुसार यह स्थान 'टेडीक्शो' बन्दरके निकट ही था। उत्तरीय मास्रावारमें टेडीक्श इस समय पुक बड़ा बन्दरगाह है। इन्ने दीनारकी नी मसजिदोंमेंसे पुक यहाँपर भी बनी हुई थी। एक नदीके किनारे बसा हुआ है। यहाँ उपवनेंकी संख्या बहुत श्रधिक है। यहाँ कालीमिर्च, सुपारी श्रौर पान भी होते हैं। श्ररवी ( घुरवाँ ) भी यहाँ खूब होती है श्रौर मांसके साथ पकायी जाती है। यहाँ जैसे श्रधिक श्रौर सस्ते केले मेंने श्रन्य किसी स्थानमें नहीं देखे।

नगरमें एक सुदीर्घ—पाँच सौ पग लम्बी और तीन सौ पग चौड़ी—रक्त पापाणकी बाई (वापिका) भी बनी हुई है। इसके तटपर झट्टाईस बड़े बड़े गुम्बद बने हुए हैं और प्रत्येकमें बंटनेके लिए पाषाणके चार चार स्थान बने हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गुम्बद के भीतरसे वापिका तक जानेके लिए सीढ़ियाँ हैं। मध्यमें एक तीन खंडका बड़ा गुम्बद बना हुआ है जिसके प्रत्येक खंडमें बैठनेके लिए चार चार स्थान हैं। कहा जाता है कि राजा कांयलके पिताने यह वापिका वनवायी थी।

वाणिकाके संमुख जामे-मसजिदकी सीढ़ियाँ भी दृसरी श्रोर जलमें उतरती हैं श्रोर हमारे सहधर्मी भी नीचे उतर कर वहीं म्नान या वजु करते हैं।

धर्मशाख्यक हुसैन मुझसे कहते थे कि यह वाणिका श्रीर मसजिद राजाके दादाने मुसलमान होने पर निर्माण करायी थी। उसके मुसलमान धर्ममें दीत्तित होनेकी कथा भी बड़ी श्रद्धत है। मैंने स्वयं जामे-मसजिदके संमुख एक बड़ा बुक देखा है, जिसमें पत्ते श्रंजीरकी तरह होने पर भी उससे अपेक्षाइत अधिक कोमल हैं। बुक्तके चारों श्रोर दीवार तथा एक महराब बनी हुई है।

इसी स्थानके समीप बैठ कर मैंने दोगाना पढ़ा। यह वृत्त 'दरस्ते-शहादत (साक्ती-वृत्त ) कहलाता है। इसकी कथा इस प्रकार कही जाती है कि खरीकमें बृक्कका पत्ता पीला हानेके पश्चान् जय लाल होकर गिरता है तो प्रकृति देवी श्रपने हस्तकमलसे उसपर श्रपकी भाषामें 'ला इला इला ज्ञाह महस्मद-र्-रस्लक्काह' लिख देती है। धर्मशास्त्रह इसेन तथा अन्य धर्मात्मा और सत्यवादी मुभले कहते थे कि हमने पत्तमे कल्मा लिखा इक्कास्त्रयं अपनी आर्थिं संदेखा है। गिरने पर पत्तेका अर्धमाग मुसलमान ले जाते हैं श्रीर शेष राजकोपमें रखा जाता है। उसके छारा बहुतसे रोगियोंको आरोग्य-लाभ होता है। इसी पत्तेकं कारण राजा कोयलने मुखलमान धर्ममें दीला ले जामे मस-जिद्द तथा वाई वनवायी। यह राजा श्ररवी भाषा पढ़ सकता था, श्रीर पत्तेपर लिखः हुझा कल्मा ( मुसल्मान धर्मका दीला-मंत्र) पढ़ कर ही यह मुसलमान--पका मुसलमान – हुन्ना था। हुनैन कहने थे कि ऐसी कहा-वंत चली श्राती है कि कोयलकी मृत्युके वाद उसके पुत्रने धर्मपरिवर्त्तन कर बृत्तको ऐसा जड़में निकाल कर उखाड़ फेका कि कोई चिन्ह तक शेष न रहा। इसपर भी बृज पुनः उग आया और प्रथम वारसे भी अधिक फूला फला, परन्तु राजा तरन्त ही मर गया।

#### ११---वृद-पत्तन

इसके अनन्तर हम बुद पत्तन' नामक एक वड़े नगरमें पहुँचे जो एक वड़ी नदोके तटपर बसा हुआ है। नगरमें एक

<sup>(</sup>१) इस नगरका कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ है। मसिनद्रके होनैसे तो 'चालवाम' का संदेह होता है जो वर्षमान 'वेपूर' नामक-नगरके निकट था। इस स्थानपर भी इन्नेदानारकी एक मसिनद थी।

भी मुसलमान न होनेकं कारण जहाज़के मुसलमान यात्री समुद्र-तटपर बनी हुई एक मसजिन्में आकर ठहरते हैं। यह बन्दर अत्यन्त ही रमणीक है। यहांका जल भी अत्यन्त मीठा है। अधिक मात्रामें उत्पन्न होनेके कारण सुपारियाँ यहाँसे चीन तथा (उन्हरं) भारतकां भेजी जाती है।

नगर-निवासी बहुधा ब्राह्मण ही है। हिन्दू जनता इन लोगोंको यह बादरकी रुप्तिने देखती है। परन्तु मुसलमानोंके प्रति इसका घोर देव होनेके कारण एक भी मुसलमान यहां निवास नहीं करता। मस्तिद विध्यस्त न करनेका यह कारण् वत्रलाया जाता है कि एक ब्राह्मणने कभी इसकी छत ताड़कर कड़ियां निकाल ब्राप्ते गृहमें लगा ली थी। उसके घरमें श्राम लगने पर कुटुंब धनसम्पत्ति सहित वह वही जलवर राख हा गया। इस घटनाके पश्चात समस्त जनता मस्तिद्दको श्रादर-भाषसे देखने लगी श्रीर इसके बाद किसीने उसका श्रपमान नहीं किया। यात्रियोंके पानी पीनेके लिए मस्तिद्दके बाहर एक जलकुण्ड तथा पिनयोंका प्रवेश रोकनेके लिए द्वारोंमें जालियों भी नगर निवास्तियोंने बनवा दी।

## १२--फुन्दरीना

यहाँ से चलकर हम फ्रन्द्ररीना र नामक एक अन्य विशाल नगरमें पहुँचे जहाँपर उपवन तथा याजार दोनोंकी ही भरमार थो। यहाँ मुसलमानोंके तीन महल्ले है और प्रत्येकमें एक एक मस्तिष्ठ बनी हुई है। समृद्ध तटपर बनी हुई जामे मस्तिद्रमें बैठनेका स्थान समृद्रकी ही और होनेके कारण अन्यंत अद्भुत

<sup>(1)</sup> फुन्द्रीमा---वर्तभान कालमें इसको पन्दारानी अथवा पत्ता-सानी केवते हैं जो कालीकटमें 18 मील उत्तरको है।

टक्य दृष्टिगोचर हाते हैं। काज़ी और ख़तीय अमासके रहने-वाले हैं। उनका एक अन्य विद्वान भ्राता भी इसी नगरमें विद्यास करता है। चीनके जहाज़ इन्द्र नगरमें ब्रोध्म ऋतुमें आकर टहरते हैं।

#### १३--- कालीकट

यहाँसे चलकर हम मालावारके सबसे यहे बन्दर काली-कर में पहुँचे। चीन श्रीर जाता, सीलोन (लंका) श्रीर मालहीप, यमन श्रीर फारिसके ही नहीं प्रत्युत समस्त संस्था-रके व्यापारी यहाँ श्राकर एकत्र होते हैं। संसारके बड़े वर्षे वंदर-स्थानीमें इस नगरकी गणना की जाती है।

यह स्थान सामग्री नामक एक अत्यंत वृद्ध हिंदृ राजाके अधीन है। नगर निवासी फरगियों (फ्रेक्का अपभ्रेश जो यूरोपवासियोंके निए व्यवहत होता है) के एक समुदाय की तरह राजा साहय भी दाड़ी मुख्याते हैं।

वद्रीन निवासी इत्राहीमशाह अन्दरको अमीर-उल-

(१) कार्काक्टको इय्नेबतृताने काळकृतके नामसं निका है। इस नगरमे मोरका नामक मुसलमान जातिका बस्ता अधिक है। कहा जाता है, पसिद्ध चैरामन पैरमाद नामक सदारने वर्त्तमान नगरका नीव बाली थी। उसीके 'सामरी' नामक वंशजोने यहाँपर हैं० १०६६ (हैदर अलीके आक्रमणकं समय ) नक राज्य किया। उक्त मैस्र-नदेशकं घेरा डालने पर सामरी-घशन नुरतिने समस्त कुटुग्व सहित अग्नि-प्रवेश किया। मैस्र-का पतन होनेके प्रशान यह नगर अग्रेजोंके अधीन हो गया।

वास्कोडिगामा नामक प्रसिक्ष पुर्नगाव-यात्री यूरोपसे आकर सबै-प्रथम यही कका था; और अंग्रेजोंके दुवै पुर्नगाक-निवासियोंकी ही कोठियों यहाँ बनी हुई थी। नुज्जार (सर्वश्रं छ व्यापारी ) की उपाधि प्राप्त है। यह महा-शय बड़े बिद्वान एवं दानशील हैं। इनके दस्तरज्वानपर चारों श्रोरके व्यापारी श्राकर भोजन किया करते हैं।

नगरके कालीका नाम फल्ट उद्दीन उस्मान है। यह भी यहा दानशील है। शैल शहाब उद्दीन गाजगानी महाशय यहाँ पर मठाधिपति है। चीन तथा भारतवपमें शैल श्रवृहस्तहाक गाजगीनीकी मानता माननेवाले पुरुष इन्होंको भेट चढ़ाते हैं। सुप्रसिद्ध धनाड्य और जहाजके स्वामी (नाखुदा) मशकाल भी इसी नगरमें रहते हैं। इन महाश्यके जहाज हिन्दुस्तान और चीन तथा यमन और फारसमें व्यापार करते हैं।

इस नगरके निकट पहुंचने पर शेख शहाब उद्दीन तथा इब्राईमि शोह प्रभृति बहुतसे व्यापारी और राजाके प्रति निधि (जिनको यहाँ कलाज कहते हैं) नीवत, नगाड़े और ध्वजा-पताका सहित जहाजोंमें हमारा स्वागत करने आये और जनुसके साथ इमने नगर प्रवेश किया।

ऐसा विस्तृत बन्दर स्थान मैने इस देशमें श्रीर कहीं नहीं तेला। हमारे यहाँ लगर उन्नेके समय नगरमें जीनके तेरह जहाज उहरे हुए थे। जहाज़से उत्तरने पर नगरमें श्रा कर हमने एक मकान किरायेपर ले लिया श्रीर तीन मास पर्यंत चीन देश जानके लिए श्रमुकृत असुकी श्रतीचा करते रहे। इतनी श्रष्टिय तक हमारा भोजन राज श्रासादसे ही श्राता रहा।

# १४-चीनकं पोतोंका वर्णन

चीन देशके समुद्रमें तहंशीय जहाजके विना यात्रा करना शक्य नहीं हैं। चीनी पोतीकी तीन श्रेणियाँ होती हैं। सबसे वहीं श्रेणीके पात 'जंक', मध्यमके 'ज़ो' और लघु श्रेणीके 'ककम' कहलाते हैं। प्रथम श्रेणीके पातोंमें बारह और लघु श्रेणीवालोंमें तीन मस्तृल होते हैं जो खेजरान (श्रेंत ) की लकड़ीके बनाये जाते हैं। वारियोंकेसे बुने हुए बाह्यान कभी नीचे नहीं गिराये जाते, प्रत्युत सदा चायुके बहाबकी श्रोर फेर दिये जाते हैं। जहाज़ीक लगर डालने पर भी ये यादवान खंडे खड़े वायुमें यों हो उड़ा करने हैं।

प्रत्येक जहाज़ में एक सहस्त्र पुरुष होते हैं। इतमें कुः सी तो केवल पान चलानेका कार्य करते हैं और शेष खार भी सैनिक हाते हैं। सैनिकोमें कुछ धनुषधारी तथा चक्र द्वारा छोटे गोले फेंकनेवाले भी होते हैं। प्रत्येक बड़े जहाज़के नीखे तीन अन्य छोटे जहाज भी रहते हैं। इनमैसे एक तो वहें पोत-का श्राधा, इसरा तिहाई श्रीर तीसरा चौथाई होता है।

जहाज या तो 'महान चीन' या जैतून नामक नगरमें यनाये जाते हैं। यनानेकी विधि यह है कि सर्वप्रथम काष्ट्रकी दो दोवार बना अन्य स्थूल काष्ट्र भागोसे मिला कर उनकी लंबाई और चीड़ाईमें तीन तीन गज़की लंहिकी कीलें ठोक देने हैं। इस प्रकार मिल जानेके उपरांत इन दोनी दीवारोंपर फर्श बना पोतके सबसे निचले भागका फर्श नेवार कर ढाँचे-

(1) जंक— चीन देशमें पीनको सब भी जंक ही कहने हैं। यह ठींक ठींक नहीं कहा जा सकता कि चीन देश-तिवासियोंने किस समय मालाबारमें आना छोड़ दिया। जोसफ़ कैंगेनोरी नामक एक हैंसाई लेखका कथन है कि सन १८५५ ई॰ में कार्लाटटके राजाने चीनियोंके साथ दुर्श्यवहार किया, इस पर चीनियोंने तुसरी बार आक्रमण कर जनना-का खुब वथ किया और फिर इस मरफ आना छोड़ पूर्वीय मटन्थ 'मछकीषहन' नामक नगरमें स्थापार करना प्रारंभ कर दिया। को समुद्रतरके निकट ही जलमें डाल देते हैं। जनता इसपर आकर स्नान तथा शीचादि करती रहती है। निचले लट्टीकी करबरमें स्तंभीकी तरह स्थृत चष्पू लगाये जाते हैं। प्रत्येक चष्पूपर दस परहह मलाहाँको खड़े हाकर काम करना पड़ता है।

प्रत्येक पोतमें चार छुते होती है और व्यापारियोंके लिए घर, कोठरियों, (मिस्सिया) और लिड़ कियाँ इत्यादि भी वनी होती हैं। 'मिस्सिया' अर्थान् कोठरीमें रहनेका स्थान (गृह् ), मंडास नथा ताला डालनेके लिए कपाट-युक्त द्वार तक बने होते हैं। मिस्सिया ले लेने पर पुरुष द्वार बंद कर लेने हैं और इस प्रकारसे श्रियाँ तक उनके साथ जा सकतो हैं। कभी कभी तो सिस्सियामें रहनेवाले पुरुषोंको पोतके अन्य यात्री भी नहीं जान पाने। पे।तके लंगर डालने पर यदि किसी यात्रीकी इनसे नगरमें मेंट हो जाने पर जान-पहचान हो गयी नो वातही दूसरी है।

मल्लाह तथा संनिक इन पोतोंमे ही सकुटुम्ब निवास करते हैं। ये लोग काष्ठके बृहत् कुण्डोंमें बहुधा शाक, भाजो तथा श्रद्रक श्रादि भी वो देते हैं।

जहाजका यकील भी एक यहा संभ्रान्त व्यक्ति होता है। जब यह स्थलपर उतरता है तो धनुषधारी तथा हब्शी अल्ब-शस्त्रादिसे सुसज्जित हो इसके आगे आगे चलते हैं और नौबत नगाड़े आदि भी बजने जाते हैं।

पड़ायपर पहुँचने पर वहाँ ठहरनेकी इच्छा हुई तो पीतके दोनों खोर भाले गाड दिये जाते हैं और अवतक वहाँसे आगे नहीं जाते नवनक यह वहाँ इसी प्रकार गई रहते हैं।

चीन-निवासी बहुधा अनेक पोतींके स्वामी होते हैं और इनके जहाक़ोंपर सदा प्रतिनिधि (वकील) उपस्थित रहते हैं! संसारकं किसी देशमें भी खीन-निश्वासियोंकेने धनाळा व्यक्ति नहीं है!

# १५--पोन-यात्रा और उसका विनाश

र्चानकी छोर यात्रा करनेका समय निकट आने पर नगर-के राजा 'सामरी' ने बन्दर स्थानमे ठहरे हुए तेरह जंकोंमेंसे, सीरिया ( शाम ) निवासी सुलेमान रूफदी नामक प्रतिनिधि का एक जक हमारे वास्ते सुसज्जित कराया।

दासियोके विना में कभी यात्रा नहीं करता। इस यात्रामें नी दासियाँ सर्देवके अनुसार मेरे साथ थी। अनुएव प्रतिनिधि महाशयसे परिचय हाने हे कारण मैंने भ्रपने लिए एक ऐसा मिसरिया चाहा जिसमें कोई श्रन्य व्यक्ति समितित न हो। परंतु उनसे पता चला कि चीन देशवासियोंके समस्त मिल-रियोको पहिलेसे ही आने जानेके लिए किरायेपर ले लेनेके कारण उस समय एक भी रिक्त नथा, फिर भी उन्होंने अवने जामातासे एक मिमरिया खाली करा देनेका युचन दिया श्रीर इसमें संद्वास न हाने पर मेरे लिए उसका विशेष प्रवस्थ करनेकी भी प्रतिज्ञा की। श्रय मैने ऋपना सामान जहाजपर ले जानेकी ग्राजा दो श्रोर दास तथः दासियाँ तक जकपर चढ गर्यो । बहुर शतियार हातेकं कारण मैंने अगले दिन अर्थान् शुक्रवारका स्वयं चढनेका निश्चय कर लिया। जहार उद्दीन तथा संवत भी राजद्रत संबंधो सब सामान तथा पगु आदि लेकर सवार हा गये। शुक्रवारके दिन प्रातःकाल ही हलाल नामक अपने टाम द्वारा अपने मिसरियंके संकीर्ण तथा काम-चलाऊ भी न होनेकी यात सुन कर मैंने कमानसे जाकर सब कथा कही। परंतु उसने भी इससे अधिक उसम प्रवस्थ

करनेम अपनी असमर्थना प्रकट कर मुक्तको ककम अर्थान् सबसे छोटे जहाज़में एक अच्छा मिसरिया लेनेकी राय दी। उसकी नसीहत मुक्तको भी अच्छी लगी और मैंने अपने दासों तथा दासियोंको शुक्रवारकी नमाज़से पहले ही समस्त सामान सहित जंकसे उतर ककममें डेरा डालनेकी आहा देदी।

इस समुद्रमें कुछ ऐसा नियमसा है कि अन्न (अर्थात् तृतीय प्रहर ) के प्रधान, लहरों के आपसमें टकराने के कारण कोई व्यक्ति सवार नहीं हो सकता। श्रतणव दौत्य संबंधी उपहारवाले जंक तथा फन्दरीनामें टहरनेका विचार करने-वाले एक अन्य जहाज और मेरे सामानवाले 'ककम' के श्रतिरिक्त सभी यहाँसे चल पड़े। शनिवारकी राश्रिको हम समृद्रतरपर ही रहे: न तो कोई व्यक्ति कक्रमसे उतर कर हमारे पास ही आसका और न हममेंसे कोई उसवर जाकर सदार हो सका। विद्धानिक अतिरिक्त मेरे पास रात्रिमें कोई श्रन्य सामान न था। प्रातःकाल जंक और ककम वोनों ही बन्दर स्थानसे बहुत दूरीपर जा पहुं थे, श्रीर फंदरीना जाकर ठहरनेवाला जंक तो लहरोंसे टकरा कर ट्रुट भी गया। इस पर सदार कुछ व्यक्ति तो बच गये और कुछ इब गये। इसी जहाजमें एक व्यापारीकी दासी भी रह गयी थी श्रीर जंकके पिछले भागकी लकड़ी पकड़ हुए श्रव तक जीवित थी। अन्यंत प्रेम होनेके कारण व्यापारीने दासीका जीवन बचानेवाले प्रत्येक पुरुषको इस दीनार देनेकी घोषणा कर दो । जहाज़कं हुरमुज़ -निवासी एक कर्मचारीने उसका उद्धार किया पर पारितोपिक लेना यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि मैंने यह कार्य ईश्वरके नामपर किया है।

जिस जकमें दौत्य-संबंधी समस्त उपहार लादे गये थे, उसके भी समुद्रकी लहरोंसे टकरा कर राजिमें खूर चूर हो जानेके कारण पोतके सभी यात्रियोंका प्राणास्त हो गया था। प्रात-काल मैंने इन सबका तटपर पड़े देखा। ज़हीर-उद्दीनका सिर फट जानेके कारण भंजा बाहर निकला पड़ा था और मलिक सुंबुलके कानीमें लोहेकी कीलें घुम कर आर-पार हो गया थी। जनाज़ंकी नमाज़ पढ़कर हमने उनका दफ़न कर दिया।

नंगे पाँच, घोती पहिने श्रीर सिरपर छोटीसी पगड़ी धारण किये कालीकटके राजा साहब भी वहाँ पधारे। राजा साहबके लंमुल श्रिष्ठ जलती हुई आती धी और एक दास उनपर छत्रच्छाया किये हुए था। राजमैनिक जनताको पीट पीट कर समुद्रतटपर पड़ी हुई बस्तुओंको उटानेस रोक रहे थे। मालाबार देशकी प्रधानुसार ऐसे समस्त पदार्थ राजकोपमें धर दिये जाते हैं। केवल कालीकटमें ही यह पुनः जहाज्यालीको लौटा दिये जाते हैं। इसी कारण यह नगर श्रत्यंत समुद्धिशाली एवं जन संस्थासे पूर्ण रहना है श्रीर जहाज भी यहाँ सुब श्राते-जाते रहते हैं।

जककी यह दशा देख ककम चलानेबाले मिलाह भी अपने बादवान उठाकर चल पड़े और दास-दासियों सहित मेरा समस्त सामान भी उन्होंके साथ चला गयाः केवल में ही अकेला तटपर रह गया। मेरे पास एक मुक्त दास और या परन्तु अब वह भी मुक्त छोड़कर कहा चल दिया। मेरे पास योगीके दिये हुए दस दीनारी तथा विद्वीनके अतिरिक्त अब कुछ भी नथा। लोगीसे यह पता खलने पर कि यह ककम कोलम नामक बन्दरमें अवश्य ही ठहरेगा, मैने

उस श्रोर स्थलकी ही राह यात्रा करनेकी ठान ली। नदी
तथा स्थल दोनों ही श्रोरसे कोलम दस पड़ाबकी दृरीपर है।
इन दोनों पथोंमेंसे मैंने नहर मार्ग हारा यात्रा करना ही
निश्चित कर एक मुसलमान मज़दृर श्रपना विद्योगा उठानेको
रख लिया। नहर-मार्गके यात्री दिन भर यात्रा करनेके उप
राज्य रात होने पर किसी निकटके गाँवमें जाकर विश्वाम
करते हैं। प्रातःकाल होने ही पुनः नावमें येठकर यात्रा प्रारम्भ
हो जाती है। मैंने भी इसी प्रकारसे यात्रा की। नावमें मेरे
तथा मज़दृरके श्रतिरिक्त श्रम्य कोई मुसलमान नथा। परन्तु
पड़ावपर पहुँच कर हिन्दुश्लोंके सहवासमें यह मदिरा-पान
कर लिया करता था श्लोर मुक्तसे खुव कराड़ा-टण्टा किया
करता था, इस कारण मेरा मन श्लोर भी श्लिक खिल हो
जाता था।

## १६ — कंजीगिरि और कोलम

पांचवे दिन हम पर्वत-चाटीपर स्थित कंजीगिरि' नामक नगरमें पहुँचे। यहां यहूदा जातिके लाग भी रहते हैं। ये कोल-मके राजाका राजस्व देते हैं और इनका अमीर भी पृथक है। इस स्थानमें नहरके किनार दारचीना और वक्स अर्थात पर्तगके तृष्ठ अत्यन्त अधिकतासे होनेके कारण इन्हीकी लक्की जलानेके काममें आती है।

(१) कं जोगिरि—इसको वर्षमानकालमें की इंगलं.र कहते हैं। यह को बीन राज्यमें हैं। इंसर्ब्स और यह दी यहाँ अत्यंत प्राचीन काल में रहते बले आये हैं। कहते हैं कि ईसाई ई० सन् ५२ में यहाँ आये थे। पुर्त्तगाल-निवासि यों के आयाचारके कारण यह दी ई० सन् १५०२ में यहाँसे निकल दर को बीन में जा बसे। दसर्वे दिन हम कोलमं पहुँच गये। मालावारके समस्त नगरोमें यह नगर अत्यन्त सुन्दर है। यहाँका बाजार भी बहुत अव्या है। व्यापारियोंको यहाँ 'सली' के नामसे पुकारते हैं। ये लोग अत्यन्त धनाड्य हाते हैं। इनमेंसे कोई काई तो माल-से भरा हुआ प्राका पुरा जहाज़ व्यापारके लिए मोल लेहर घरन डाल लेते हैं। मुसलमान व्यापारो भी यहाँ अधिक संख्यामें हैं। आवा नामक नगरका रहनेवाला अला उद्दीत आवजी नामक व्यक्ति इनमें सबसे अधिक धनाड्य हैं परन्तु वह राफ़र्ज़ी हैं (सुन्नी इस अपमान-स्चक शब्द ग्रारा शिया लोगोंका सम्योधन करते हैं)। उसके अनुयायी तथा अन्य साथीं भी उसीका अनुसर्ग करते हैं। ये लोग तिक्व्या

नगरश काजी कुज़र्दन नामक नगरका निवासी है। मुह-समद्गाह यन्दर भी मुसलमानोंसे एक यहा संभ्रान्त व्यक्ति समभा जाता है। उसका भ्राता तकी-उद्दीत भी उद्भट विद्वान् है। एवाजा महज्ज द्वारा निर्मित इस नगरकी जामे मस्जिद् भी श्रात्यन्त श्रद्भत है।

- (१) कीलम-यह नगर इस समय ट्रावणकीर राज्यमें है। प्राचान कालमें यह नगर चीन और फ़रमके साथ व्यापारके कारण अध्येत प्रसिद्ध था। ई० सन् १५०० नक तो इस स्थानका व्यापार खुव चमकना रहा, पर इसके बाद दिश्वर दिन बैठना ही गया।
- (२) यह शिया धर्मका प्रधान अंग है। इतके अर्थ होते हैं बुद्धिभक्ता-पूर्वक सम्यको प्रकट न होते देता। सुक्षियों द्वारा पीक्षिन किये जाने पर सुहम्मद साहबको सृत्युके उपराम्त यह इसी प्रकार आवरण करते थे। सहाभारतके दोण पर्वमें 'अध्यथामा इतः' कहकर युद्धिश्रिने भी कुछ ऐसा ही आवरण किया था।

चीनके निकटनर होनेके कारण वहाँके निवासी मालावारके स्थन्य नगरोंकी अपेक्षा यहाँ अधिक संल्यामें आते हैं। मुसल-मानोंका भी यहाँ बहुत आदर होता है। यहाँके राजाका नाम निरवरी है। वह भी हमारे सहधर्मियोंको सम्मानको दृष्टिसं देखता है और दम्युओं तथा मिथ्यावादियोंसे बड़ी कटो-रानाका द्यवहार करता है।

मेरी आंखों देखी बात है कि ईराक निवासी एक धन्य धारी किसी अन्य व्यक्तिका वध कर 'श्रावजी' नामक एक यहे धनाट्य प्रत्येक घरमें जा धुसा। मुसलमानोंने मृतककी दफ़न भी करना चाहा परन्तु राजाके प्रतिनिधिने निर्पेध कर कहा कि जबतक बधिक हमारे सुपूर्व न किया जायगा तबतक हम इसको गाउनेकी श्राक्षा न देंगे। श्रतण्य मृतककी श्ररथी श्रावजांके द्वारपर रख दी गयी। उत्समेंसे दुर्गनिध निकलने पर श्रावजीने लाखार हा श्रपर(धीको राजाके संमुख उपस्थित कर प्रार्थना की कि इसकी जान न लेकर सतकके उत्तरा-धिकारियोको धनसंप स हो दे दी जाय । परन्तु राजकर्मचारो इस प्रार्थनाको न मान अपराधीका यथ कर ही शांत हुए, श्रीर रनके प्रधान् जाकर कही मृतककी श्रन्तिम किया हुई। कहा जाता है कि कोलुमका सुपति श्रपने जामाताके साथ, जो किसी अन्य नुपतिका पुत्र था, नगरके बाहर उपवनींके मध्यमं एक दिन स्पवार होकर जा रहाथा कि जामाताने एक वृक्षकं नीचेसे एक श्राम उठा लिया। राजाने श्रपने जामा-ताका यह कृत्य देख उसके शरीरके दो खरड करा गहके दोनों आर एक एक ब्राम्न-लण्डके साथ रखे जानेकी आज्ञा

<sup>(1)</sup> सम्भव है, यह तामिक-संस्कृत शब्द 'निक्यत' का विकृत रूप हो।

दी जिससे देखनेवालोको शिक्षा मिले। कालोकटमें एक बार राजाके प्रतिनिधिके भनीजेने किसी मुसलमान व्यापारीकी तनवार बलपूर्वक अपहरण कर ली। व्यापारीके उसके विरुद्ध आरोप करने पर त्याय करनेकी प्रतिका कर पितृव्य महाश्य हारपर ही बंड गये। उननेमें भनीजा भी तलवार बाँधे वहाँ आ पहुँचा। आने ही प्रश्न किये जाने पर उसने उत्तर विया कि यह तलवार मेंने एक मुसलमानसे मोल ली हैं। प्रतिनिधि महाश्यन यह सुनते ही प्रकड़ कर उसी तलवार हारा उसका सिर तनसे पृथल करनेका आदेश दे दिया।

कालममें में माननाय बृद्ध शैल शहाय-उद्दीन गाज़-रोती (जिनका में कालोकट वर्णनके समय उल्लेख कर श्राया हैं) के पुत्र शेल फलर उद्दीनके मठमें ठहरा था। श्रपने ककम-का मुक्ते यहाँपर कुछ भी पता न चला। इतनेमें हमारे साथी चौन-सम्राटके राजदृत भी श्रन्य जंक द्वारा कोलममें श्रा पहुँचे। इनका जहाज भी ट्रट गया था श्रीर चीन-नियासियोंने इनको पुनः बल्लादि है स्वदेशकी श्रीर भेजा। इसके पश्चान यह मुक्ते चीन देशमें भी पुनः मिले थे।

# १७-इनीम्को पुनः लीटना

मेरे मनमें श्रव कालमसे पुनः विक्रो लीट कर सम्राट्से सब वार्ता सुनानेका विचार उठ रहा था, परन्तु भय केवल इस वातका था कि यदि उसने मुक्तमें भेंट श्रीर उपहारसे पृथक होनेका कारण पृश्चा तो में क्या उत्तर दूँगा। बारम्बार सोचनेके उपरांत में इसी श्रतिम निश्चयपर पहुँचा कि ककमका पता लगने तक हनीरके सम्राट जमाल-उद्दीन के ही श्राश्चयमें रहूँ। यह इद निश्चय कर में झब पुनः कालीकटको लौटा तो सम्राट-

के यहुतसे जहाज़ वहाँ दिखाई दिये। इनमें पहरेदार सय्यद अबुल हसन उसकी ओरसे बहुतसा धन तथा संपत्ति लेकर 'हरमुज़' तथा 'कृतीफ़' नामक स्थानोंके अरबोंको भारतमं लानेके लिए जा रहा था। कारण यह था कि सम्राट अरव वृंश-निवासियोंसे अत्यंत प्रेम करता था और उसकी यह इच्छा थी कि जितने अरव देश-निवासी यहाँ आ सकें, अच्छा है। अबुल हसनके पास जाने पर पता चला कि वह तो काली-कटमें ही सारी ग्रीष्म अनु बिता कर अरब जानेका विचार कर रहा है। जब उससे सम्राट्के पास लीट कर जाने अथवा न जानेके सम्बन्धमें मैंने मंत्रणा की तो उसने मुकसे दिल्ली न जानेके लिए ही कहा।

श्रंतमें में कालीकटसे जहाजमें सवार होकर खल दिया।
यह इस भ्रृतुका सबसे श्रंतिम जहाज था। श्राधा दिन ते।
हम यात्रामें व्यतीत करने थे और श्रेष श्राधिमें लंगर डाले खड़े
रहते थे। राहमें हमको डाकुश्रोको चार नार्वे मिली। उनको देख
कर हम भयभीत भी हुए पर ईश्वरकी हपासे उन्होने हमको
कुल भी कपून दिया और हम सकुशल हनौर पहुंच गये।

यहाँ आकर में सम्राट्की सेवामें प्रणाम करने उपस्थित हुआ और उसने मेरे पास कोई भृत्य न होते के कारण मुक्तकों एक आदमीके घरमें उहरा कर कहला भेजा कि में भविष्यमें उसीके साथ नमाज पढ़ा करूँगा। अब में मसजिदमें ही बेठ वर कलाम उल्लाह (कुरान शरीफ) का एक पाठ रोज़ समान करने लगा। फिर कुछ दिनोंके अन्तर मैंने एक दिनमें दो वार संपूर्ण पाठ करना प्रारंभ कर दिया। एक तो प्रातःकालसे प्रारंभ होकर जुहरके समय (तीसरे पहर) तक समाम हो जाता था और दूसरा जुहरसे लेकर मगरिब तक। तीन मास पर्ण्यंत यही क्रम रहा । इसके श्रितिरिक्त चालीस दिन पर्ण्यंत मैंने एकांतवास भी किया ।

सम्राट्तथा सन्दापुरके राजामें कुछ मतभेद और निजी भगड़ा हानेके कारण राजाके पुत्रने सम्रादको लिख भेजा था कि सन्दापुरकी विजय कर लेने पर उसकी भगिनीका बिबाह सम्राटके साथ कर दिया जायेगा और स्वयं वह ( राज पुत्र ) मा मुसलमान मनको दीचा प्रहण कर लेगा। यह समाचार पाकर सम्राट् जमालउद्दीनने भी बायन जहाज सुसज्जित कर संदापुरपर आक्रमण करनेकी आयोजना कर दी। तैयारी हो जाने पर मेरे मनमें भी इस (धर्मयुद्ध) के श्रेय तथा पुण्यमें भाग लेनेका विचार हुआ श्रीर मेने कलाम-उल्लाह जो खाल कर देखा ता मेरी दृष्टि सर्वप्रथम "युज़करो फ़ीहा इस मुक्काहे कसीरन वलयन स्रोनक्काहो मई यन स्रह" इस आयत पर पडी और मुक्तको भावी विजयका श्रामास होने लगा। श्रम्नकी नमाजुके समय सम्राट्के मस्तिद्में श्राने पर मैने जय अपना विचार प्रकट किया ता उसने मुभको इस धर्म-युद्धका प्रधान ( अर्मार ) नियन कर दिया। अब मैंने उससे कलाम-उल्लाहमें शकुन निकलनेकी बात कही। सुनकर वह यहुत प्रसन्न हुआ और पहले युद्ध-भूमिमें न जानेका निश्चय कर लेने पर भा श्रव नुरस्त वहाँ जानेका उताक होगया।

हम दोनी एक ही जहाज़पर शनिवारको सवार हो मंगल-वारको संदापुर जा पहुँचे। लाड़ीमें प्रवेश करते ही स्चना मिली कि वहाँके निवासी भी युद्ध करनेको उद्यत हैं और

<sup>(</sup>१) इस आयतका अर्थ यह है कि परमेश्वरके नामका बहुन अधिकनासे वर्णन किया जाना है। जो उसकी सहायना करते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है।

मुखनीक लगाये हुए येंटे हैं। रात्रिभर तो हमने विश्वाम किया। प्रातःकाल होते ही नीयत तथा नगाड़ोंके शब्दसे युद्ध प्रारम्भ होगया। शत्रुने हमारे जहाज़ोंपर मंजनीक द्वारा पत्थर फेंकना प्रारम्भ कर दिया और एक पत्थर सम्राट्के निकट खड़े हुए पुरुषको भी लगा। हमारी औरके पुरुष भी ढाल-तलवारमे सुसज्जित हो जहाज़ोंपरसे जलमें कृद एड़े। सम्राट् 'श्रकीरी' तथा मैंने उनका श्रमुकरण किया।

हमारे पास दो जहाज़ ऐसे थे जिनके पिछले भाग खुले हुए थे। इनमें घोड़े वैधे हुए थे। इनकी बनावट इन प्रकारकी थी कि सैनिक भीतर ही भीतर इनपर सवार होकर कवच धारी श्रश्वारोहीके रूपमें ही बाहर निकलता था। हमने इस रीतिसे भी कार्य किया।

र्षथरकी सहायता श्रीर अनुग्रहसं मुसलमानीने तलवार हाथमें लेकर नगर-प्रवेश किया। कुछ हिन्दु भय खाकर राज प्रामादमें जा छिए। हमने श्राग्रिवर्ष हारा उनको बदी वना लिया, परतु सम्राह्ने उनको श्रभय-वचन देकर उनकी क्षियों तक उनको लीटा हो। इसके श्रातिरक्त इन पुरुषोंको, जिनकी सख्या लगभग दस सहस्र रही होगी, रहनेके लिए नगरसे बाहर स्थान भी दिया गया। सम्राह्म स्वयं राजप्रासादमें जा रहा श्रीर श्रासपानके घर उसने श्रपने भृत्यों नथा श्रमीरोंको प्रदान कर दिये। मुक्तको भी 'ममकी' नामक एक दासी दी गयी। इसका स्वामी धन देकर इसको लौटाना चाहता था परंतु मेंने श्रम्बोकार कर दिया श्रीर इसका धर्म-परिवर्तन कर 'मुबारका' नाम रखा। इसके श्रातिरक्त सम्राह्ने राजाके बस्ना-गारसे प्राप्त एक मिश्र देशीय खुगा' भी मुक्तको प्रदान किया।

<sup>(</sup>१) चुगा-- बोलचाक्रमे इसकी कवादा कहते हैं।

संदापुर' में मैंने सम्राट्के पास तेरह जमादीउल-अञ्चलसे लेकर अर्थ शास्त्रवान (मास ) पञ्चेत (अर्थात् लगभग तीन मास ) रह कर पुनः यात्रा करनेकी आशा चाही और सम्राट् ते पुनः वहाँ आनेकी मितिशा ले मुभको विदा किया।

## १=--शालियान

में पुनः जहाजपर चढ़ हुनीर, फालनःर, मंजीर हेली, जुर्फ़लन, दहफ़लन युद्-फलन, फरदरीना श्रीर कालीकर हाता हुआ शालियात नामक सुंदर नगरमें जा पहुँचा इसी नगरमें शालियात नामक सुंदर नगरमें जा पहुँचा इसी नगरमें शालियात नामक सुन्दर बस्त बनाया जाता है। यहत दिनो तक इस नगरमें रहने के पश्चात जब में कालीकर लीटा तो ककम नामक जराजपर बैठनेवाल मेरे दो दाल पुनकों मिल गये। उनके हारा मुक्ते पता चला कि मेरी गर्भवती दार्माका, जिसकी मुक्ते बड़ी चिन्ता रहतो थी, प्राण्यत हो गया श्रीर जावाक राजाने मेरी समस्त धन-संपत्ति तथा दास दासी तक छीन ली श्रीर मेरे कुळू साथी जावा, चीन तथा बंगालमें बुरा दशामें पड़े हुए हैं। संपूर्ण सामचार मिल जाने पर में प्रथम तो हनीर गया श्रीर वहाँसे चलकर फिर मुहर्रम मासके श्रंतमें संदरपुर श्राया। रबी-उत्सानीकी दूसरी तथि तक बहाँ ही रहा। इतनेमें बहाँका वह पराजित राजा भी, जिससे हमने यह नगर श्रीना था, कहींस उधर श्रा

- (1) जजारा नामक द्वीपके निकट कोलाबा जिल्हेम 'दण्डापुर' के नगत्में तो कड़ीं अभिज्ञाय नहीं है ? इस स्थानपर शिवाजी और सिडियों में खुब युद्ध हुआ था।
- (२) शास्त्रियान-न्यह म्यान काजीक्टके निकट बता हुआ है और अब 'शास्त्रिया' कहलाता है।

निकला स्रोर वहाँ के समस्त हिंदू उसके चारों स्रोर स्नाकर एकत्र हो गये। इस समय (सम्राट) सुलतानकी सेनाको गाँवों में तुरी दशा हो रही थी। हिन्दुस्राने भी स्रव्हा स्रवसर देख सम्राटको चारों स्रोरसे ऐसा घरा कि स्नान-जानेका मार्ग तक वन्द हो गया। वड़ी क उनतासे में किसो प्रकार वहाँसे बाहर स्राया श्रीर कालोकट पहुँच कर मालडीपकी स्रोर चल दिया

# दसवाँ अध्याय कर्नाटक

## १---मश्रवरकी यात्रा

क्किक्विपसे इब्राहोमक जहाज़में वैठ, सरनद्वीप ( लंका ) होते हुए हम मझवर को आर चन दिये । परन्तु वायुकी गति तीब होनेके कारण जहाज़में जल आने लगा। जानकार रहेस ( कपान ) की अनुपस्थितमें हम पर्थ्योमें जा

(१) मनवर —तेरहचा तथा चाँद्दशे वाताव्दाक अरय तथा ईसर-नियासी अधिनिक कारोमडल तट तथा कर्नाटकको मनवर कहा। करने थे । इस समयमे पथम इस नामके अस्वित्वा कोई प्रमाण नहीं मिलता ।

अवल फिट्टा नामक लेखक के अनुसार कन्याकुमार्श अंतरीयसे लेकर वालीर वर्यंत लगभग सौ कोस लंबा देश इस नामले पुकारा जाता था। प्राचीनकालमे यहाँ 'वोक्य नामक हिंतू राजा राज्य करते थे, और 'महुरा' इनकी राजधानी थी। अलाव्हांन सिल्जांके दास मिलक काफुर हजार दीनारीने सर्व प्रथम इस देशकी अपने अधीन कर सहस्रों वर्षके प्राचीन 'विच्च' नामक राजवशका अंत कर दिया। पहुंचे श्रीर जहाज उनसे टकरा कर चक्रनाच्यर हो जानेकी ही था कि इम पुनः एक छाटी सी खाड़ीमें आगये। जहाज़ भी अव थीरे थीरे बैठने लगा, श्रीर हमकी साज्ञान् मृर्तिमान मृत्यु द्रष्टिगाचर होने लगो। यात्री श्रपने पासके समस्त पदार्थ फंक कर वसीयत (श्रतिम श्रादेश) करने लगे। हमने जहाज़के मस्तूल तक काट कर फेंक दिये और जहाज़वाले दा मील दर तटपर पहुँचतेके लिए काष्ट्रकी एक नौका निर्माण करने लग गये। मुभका भी नावमं उतरते देख साधकी दोनो द्रांतियाँ चिल्ला कर कहने लगी कि तुम हमको छोड़ कर कहां जाते हो। इसपर नोकावालींको केवल दासियोक साथ ही तरपर जानेको कह में रवय जहाज़में ही ठहर गया। मेरा ऐसा निश्चय सुन एक दासीने कहा कि मैं खुब तरना जानती हैं, नाव परसे एक रम्सी लटका देनेसे मैं उसकि सहारे तेरती चली जाऊँगी। महभ्मद वित फरहान, मिथ्र देश-निधासी एक पुरुष श्रीर एक दासी यह तीन व्यक्ति तो नावमें बैठ गये श्रीर दूसरी दासी जलमें देर कर श्रामें यदने लगी। जहाइ-बालें भी श्रय नावकी रस्मियाँ याँव तैरने लगे। मका, श्रंवर श्रादि श्रपने समस्त बहम्लय पदार्थीको तटकी श्रीर इसी नावमें भेज में स्वयं जहाजमें हो बंटरहा। श्रतुकृत वाय् होनेके कारण जहाजका स्वामी तथा नाववाले दोना ही कुशलपूर्वक स्थलपर पहुँच गये।

हथर जहाज्ञवालोंके नाव निर्माण करने करने ही संध्या हो गयी और जहाज़में जल बढ़ने लगा। यह देख में पृष्ठ भागमें चला गया और भानःकाल पर्यंत वहीं रहा। दिन निकलने पर बहुत-से हिन्दू नाव लेकर आये और उन्हींकी सहायनासे हम किन रे तक पहुँचे। यहाँ आकर मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सम्राद् का नातेदार हूँ। प्रजा होनेके कारण उन्होंने तुरंत ही इसकी सृचना सम्राट्को दे दी। यह यहाँसे दो दिनकी राहपर थे।

यहाँसे यह लोग हमको जंगलमें लेगये; श्रोर वहाँ जाकर सुंदर मछली तथा गुग्गुलके बृत्तका खरब जे कासा फल भोजनको दिया। इसके भीतर रहेंके गालेके सहश एक पढार्थ होता है जो शहदकी भाँति मधुर लगता है। शहद निकालकर इसका हलुश्रा बनाया जाता है जो 'तिल' कहलाता है श्रोर 'चीनी' के सदश होता है।

तीन दिवस परपैत यहाँ ठहरनेके पश्चात मझवरके सलाइ-की श्रीरसे कमर-उद्दीन नामक एक श्रमीर कुछ अश्वारोही तथा पैदल सैनिकोंके साथ दस घाडे तथा एक दोला लेकर हमारे पास श्राया। जहाजका स्वामी, में श्रीर मेरे श्रमुयायी तथा एक दासी तो सवार होकर चले श्रीर दुसरी दासी डोलेमें बैठा दी गयी। संध्या समय हम 'हरकात्' के दुर्गमें जा पहुँचे श्रीर रात भर वही विधास किया। श्रपने साधियों तथा उस-दासियोंको इसी स्थानपर छोड़ कर में सम्राद्के कैम्पमें श्रमले ही दिन पहुँच गया।

# २---मञ्जवस्के सम्राट्

यहाँ है सम्राट्का नाम ग्यास-उद्दीन दामगानी है। यह सर्वप्रथम सम्राट् तृगुलकके सेवक मिलक मंजोर-विन-म्रवी-उल रजाके अभ्वारोहियोंमें नौकर था और तत्पश्चात सम्राट् जनालउद्दीनके पुत्र समीर हाजीका भृत्य रहनेके स्रातंतर सम्राट् वन बैठा। उस समय इसका नाम सराज-उद्दीन था परन्तु सम्राट् होने पर इसने सम्राट् गयास-उद्दीनकी उपाधि धारण कर ली। मश्रवर देश प्रथम दिल्ली-सम्राह्में ही अधीन था। परम्तु मेरे श्रवणुर जलाल-उदीन श्रहमन शाहने सम्राह्में विद्रोह कर पाँच वर्ष तक शांतिपूर्वक यहाँका शासन किया। इसके प्रधान उनका यथ कर दिया गया और एक श्रमीर अलाउदीन ऊँजी यहाँका सम्राह्में गया। इसने एक वर्ष पर्य्यत राज्य करने क श्रनतर किसी हिन्दुराजापर श्राक्रमण कर ख्र्य धनसंपत्ति प्राप्त की। प्रथम विजयके श्रनंतर द्वितीय वर्ष भी इसने पुनः श्राक्रमण कर काफिरोंका यथ कर उनको पराजित किया था। परन्तु युद्धमें एक दिन जन पीनेके लिए श्रियसे शिरस्त्राण उटाते समय याण लग जानेके कारण इसका प्रश्मान हो गया। तदनतर इसका जामाता वत्त्व-उदीन सम्राह्म यनाया गया। परन्तु श्रव्छा स्थनाव न होनेके कारण चालीस दिन पश्चात् हो। इसका यथ कर गयास उदीन सम्राह्म यनाया गया। इसने सम्राह्म जलाल-उदीनकी पुत्री—दिक्षीमें परिणीता मेरी स्वाकी भगिनी —क स्थाथ विवाह कर लिया।

मेर कैस्य पहुँचने पर सम्राट लकड़ीके दुजमें श्रासीन था परन्तु उसने स्वागत करनेके लिए एक हाजिय मेरे पास भेजा। प्रधानुसार सम्राटके संमुख काई व्यक्ति विता मोज़ें धारण किये नहीं जा सकता। मेरे पास उस समय मोज़ें न होनेके कारण, यहुतसे मुसलमानीके वहाँ एकव होते हुए भी एक हिन्दुने श्रपने मोज़े मुक्ते दे दिये। इस प्रेमके वर्तावसें मुक्तको श्रद्यंत श्राक्ष्यं हुश्रा।

इस प्रकार सुमाज्ञित हो सहादके समुख उपस्थित होने पर उसने मुक्तको बैठनेका आदेश दे काकी हाजी सदर उज्जमां बहर उहानको बुला उनके निकट ही विधाम करनेके लिए मुक्तको तीन डेरे दिये, और फरी तथा भोजन अर्थात् चावल और मांस भी भिजवा दिया। हमारे देशकी भाँति यहाँपर भी भोजनक पश्चात् दृधकी लस्सी पोनेकी प्रधा है।

इसके झर्नेतर मैंने सम्राट्क निकट जा उसको मालद्वीप-पर सेना भेजनेके लिए उद्यत किया, श्रीर ऐसा करनेका दृढ़ निश्चय हो जाने पर उसने जहाज ठीक कर वहाँकी सम्राक्षीके लिए उपहार तथा श्रमीरोंके लिए खिलश्चर्त बनवा साम्राक्षी-को भगिनीक साथ श्रपना विवाह करनेके लिए मुक्को वर्काल तक नियत कर दिया। युद्ध सामग्रीके श्रतिरिक्त सम्राटन होपके दीर-दुखियोंके लिए भी तीन जहाज भर कर 'दान' भिज्ञधानेको श्राक्षा दे मक्ससे पाँच दिन बाद श्रानेको कहा।

पग्नु श्रमीर-उल यहर (नावध्यत्त सामृद्धिक सेनापित) स्वाजा सर मलकके तीन मास पर्यंत मालईपिकी झोर यात्रा करना श्रसंभव बताने पर उसने (सम्राह्ने) मुभको पहनकी श्रोर जानेका श्रादेश दे कहा कि श्रविध बीत जानेक पश्चात् त राजधाती 'मतरा' (मदुरा) लीट कर पुनः यात्राको चला जाना।

सम्राद्के श्रादेशानुसार द्वीप-यात्रा स्थागित कर में कुल काल देशमें ही उहरा रहा और इस बीचमें मेरे साथी तथा दासियां भी मुभसं श्रा मिलीं।

जिस भागमें होकर सम्राट्ने हमारी यात्रा निर्धारित की श्री वहाँ नितानत बन ही बन था, और वाँसके बृद्ध इतनी श्रीवकताले थे कि पुरुष पदल यात्रा भी नहीं कर सकता था। बन काटनेके लिए प्रत्येक स्नेनिकके पास सम्राट्के श्रादेशसे एक एक कुल्हाड़ा रहता था। किसी स्थानपर पहुँचते हो समस्त स्नेनिक सवार होकर बनमें घुस, चाइत (प्रातःकालीन १० बजेशी नमाज) के समयसे लेकर ज्वाल (स्पास्त) के समय तक वृक्त ही काटा करतेथे। इसके पश्चात् एक दल मोजन बनानेमें जुट जाता था, और ततुपरांत पुनः संध्या समय तक वृक्त कार्ट जातेथे।

किसी हिन्दुके बहापर देख पडने पर, दोनों छोरसे नुकीली वनी हुई लकडी उसके कंधेपर लाद, तुरंत ही स्त्री-प्रतिहरे साथ केंग्प भेत दिया जाता था। वहाँ पहुँचने पर इनसे केम्पकं चारों श्रोर 'कठघर' नामकी लक्कक्षीकी दीवार वनवायी जानी थी जिसमें चार हार होते थे। सम्राट्का देग इसी कटचरके भीतर लगता था श्रीर उसके चारी श्रीर इसी प्रकारका एक अन्य कठघर बनाया जाता था। कठघरके याहर पुरुषकी श्राधी ऊँचाईकं बरावर चवुतरे बनाकर रात्रिकां श्रानि प्रज्वलित की जाती थी और समस्त पदाति तथा दासी-को जागरण करना पडता था। गात्रिमें हिन्दुओंके छापा मारने पर प्रत्येक पुरुष अपने हाथकी बॉसकी छुड़ी प्रज्वलिन कर लेना था जिससे ऐसी प्रवड ग्रांग्न शिखा निकलनी थी कि मानो दिन ही निकल आया हो। इसीके प्रकाशमें अध्वा राजी ब्राकमण कर शत्रको एकड चार भागोंमें विभक्त कर चारों हारोंपर भेज देते थे। यहाँपर इनके कंधोंपर लायी हुई उपयंक्त नुकीली यनकी सकड़ी गाड़ कर प्रत्येक बंदीकी उसमें पिरो देने थे और स्रोक्त केंग्र हारा उसमें बाँघ नन्हें नन्हें बालकोका उन्होंकी गोटमें बध करनेके अनंतर संवकी उसी दशामें खाड प्नः बन काटनेमें लग जाते थे। किसी श्रन्य सम्राट्-को ऐसा निष्ठुर एवं घृणित व्ययहार करने मैंने नहीं देखा। इन्हों दुराचारोंके कारण इस सम्राटकी शीव मृख्य भी हो गयी।

एक दिनकी बात है कि मैं सम्राटके एक झोर बैठा हुआ था और काज़ी हमरी और: हम सब भोजन कर रहे थे कि एक काफ़िर (हिंदू) स्त्री-पुत्र सहित वाँध कर लाया गया।
पुत्रकी श्रवस्था सात वर्षसे श्रधिक न होगी। सम्राट्ने स्त्री-पुत्र सहित बन्दीका निर काटनेकी श्राक्षा दे दी। श्रादेश होने ही उनकी गर्दने मार दी गर्थी परंतु मैंने श्रपना मुख उधरसे मोड़ लिया। जब उठकर उथर देखा तो तीनों सिर धृलमें पड़े हुए थे। एक श्रन्थ दिवसकी बात है कि मैं सम्राट्के पास बैठा हुआ था कि एक काफिर वहाँ लाया गया। सम्राट्ने उससे जो कहा वह तो में न समभ सका परंतु वधिक उसपर श्राधात करनेके लिए मियानसे तलवार निकालने लगे। यह देख में शिष्ठताने उठ बैठा और सम्राट्क प्रश्न करने पर यह उत्तर दें चला श्राया कि श्रम्नकी नमाज़ पढ़ने जाता है। परंतु मेरा यथार्थ श्राश्य समभ कर वह हस पड़ा। उसने इस पुरुषके हाथपाँच काटनेकी श्राक्षा दो थी। लीटने पर मैंने उसको धुलमें लाटने देखा।

सम्राद्के पहांसमें ही बल्लाल देव नामक एक वह समृतिशाली राजाका राज्य था। एक लाखके लगभग इसका सैन्यदल था जिसमें बोस सहस्र मुखलमान भी समिलित थे परंतु इनमें चोर डाकृतथा भागे हुए दासीकी हो संख्या श्रिथक थी।

इस राजाने मध्यवरपर आक्रमण किया। सम्राट्के पास केवल छः सहस्र सेना धी और उसमें भी आधी संख्या निर्धिक एवं सामग्रीरहित पुरुषोंकी थी। कुवान नामक नगरके बाहर सामना होने पर मध्यवर देशीय समस्त सेनिक पराजित होकर राजधानी मतरा (मदुरा) की

<sup>(1)</sup> बहालदेव---इयशाक वंजीय नृपति बहालदेव ई० सन् 1३४० में दार-समुद्रके जासक थे।

त्रीर भाग निकले। उबर राजाने कुबान नगरका घेरा डाल दिया। यह नगर भी श्रत्यंत हुई बना हुआ था। इस मास पर्यत घेरा पड़ा रहा। गढ़वालॉक पास केवल चौदह दिनकी सामग्री शेप रह गयी। राजाने कहला भेजा कि गढ़ छोड़ देने पर श्रव भी तुमको काई भय नहीं है। परंतु उसने खाली वारतसे पूर्व सुलतानकी श्राक्षा चाही। राजाने यह बात मात कर उसको श्राक्षा प्राप्त करनेके लिए चौदह दिनका समय दिया।

राजाका पत्र सुलतान गयाम-उद्दीनने शुक्रवारके दिन सब तामीको स्ताया । स्नतेही उपस्थित जनताने अपना जोयन उञ्चर-पथपर समर्पण कर कहा कि राजा उस नगरको जोत-कर हमारे नगरपर आक्रमण करेगा, अतुएव पकडे जानेसे ता तलबारकी हो छ।यामें मरना कहा श्रधिक श्रेयस्कर है। इतना कह सबने एक दूसरेले प्रदान छोड़ न भागनेका प्रतिका की। और अगत की दिन बाडोंके गलेमें साफे बांच अर्थात यह बोपित कर कि सुन्यु पत्नेके इट निश्चयमे जा रहे है. वहाँसे चल दिये। तीत सोकं लगभग ऋत्यंत साहसी और पूरवोर योद्धा सबसे आगे थे । सफ-उद्दीन नामक सयमशील वीर विद्वान दाहिला आर. मिलक म्हम्मद सिलहदार बायी ब्रोर श्रीर सञ्चाट् मध्यमें था। तीन सहस्र भैनिक इसके श्रामे थे श्रीर शेष उसके पीहे श्रमद-उद्दीन केल्सगेकी अध्यज्ञतामें थे। जवाल (अर्थान् सूर्यास्तके समय) यह यात्रा प्रारंभ की गयी। शत्रु भी नितान्त येलवर थे। उनके घोड़े तक घासके मेदानीम चर रहे थे। असद-उद्दीनके आक-मण करने पर राजा चोरोंके भ्रमसे तुरंत ही सामना करने बाहर चला आया। इतनेमें गयास उद्दीन भी आगये और

श्रस्ती वर्षकं वृद्ध राजाने तुरी तरह पराजित हो सवार होकर भागना भी चाहा। परंतु ग्यास उद्दोनके भतोजे नासिर-उद्दोन-ने उसको पकड़ लिया श्रीर श्रनजानमें उसका शिरश्लेंद करनेको ही था कि दासने प्रार्थना कर निवेदन कर दिया कि यही राजा हैं। इतपर राजा बन्दी बनाकर सम्राट्के मंमुख उपस्थित किया गया। सुलतानने प्रकाश्य रूपमें उसका श्रादर सत्कार भी किया श्रीर उसके छोड़नेकी प्रतिश्चा कर हाथी घोड़े तथा बहुत धनसंपत्ति भी वस्ल की। परंतु राजा-के पास कोई श्रन्य पटार्ध न रहने पर भूसा भरवा कर उसकी खाल 'मदुरा' के प्राचीरपर लटका टी गयी। मैने स्वयं उसको वहाँ इस प्रकारसे लटकते देखा था।

#### ३---पत्तन

हाँ, तो में पूनः श्रामी वास्तविक कथापर श्राता हूं। कैम्पसे चलकर में पत्तन नामक एक विम्तृत नगरमें पहुँचा। यहाँका वन्दर-स्थान भी श्रायम्त ही श्राध्यकारक है। यहाँ पर श्रायम्त म्थूल लकड़ियाँका ऊपरसे ढका हुश्रा सीढ़ी-दार एक महान बुजी बना हुश्रा है। वन्दरमे जहाज़ श्राने पर द्वाके निकट खड़ा किया जाना है और जहाज़वाले इसपर चढ़कर शहुमें निर्भय हो जाते है। पापाणकी एक मम्बजिद भी यहाँ यनी हुई है जिसमें श्राप्त तथा श्रनारोंकी बहुनायन है। यहाँ श्रीष्त सालह मुहम्मद नेशापुरीसे भी मेरी भेट हुई। यह महाशय साधुश्रोंके उस श्रवधृत पंथमें हैं जो श्रवने केशी-

<sup>(1)</sup> पत्तन--पष्टन अथवा कावेरी पट्टन-- कावेरी नदीके मुखार मध्य पुगर्ने एक वद् बन्दर-: बान था। कहा जाता है कि यह चौदहर्जी का गर्व्हामें सनुद्रकी भेंट हो गया।

को जंघा पर्यन्त बढ़ा लेते हैं। इनके पास सात लोमड़ियाँ भी पली हुई थीं जो साधुआँकेही पास बैठती थीं और उन्होंके साथ भोजन करती थीं। बीस अन्य साधु भी इन्होंके साथ रहा करते थे। उनमें से एकके पास ऐसी हिरनी थी जो सिंहके सम्मुख खड़ी हो जाती थीं और यह कुछ न करता था।

इस नगरमें मैंने कुछ दिन विश्वाम किया। सुलतान गया-लउदीनकी भोग शक्ति बढ़ानेके लिए किसी योगीने गोलियाँ बना दी थी। कहा जाता है कि इनमें लीह भी मिला हुआ। था। मात्रासे श्रिष्ठिक जा जानेके कारण सम्राद् रोगी हो पन्तमें श्रागया। मैं भी उससे भेंट करने गया श्रीर कुछ उप-हार उसकी सेवामें उपस्थित किये। उसने उन्हें क्वीकार कर उनका मृल्य भी मुभकं, देना चाहा परन्तु मैंने कुछ न लिया। श्रपने इस कुल्यका मुभका पीछे यहुत ही पश्चानाप हुआ। क्योंकि सम्राट्का तो देहान्त हो गया श्रीर मुभको कुछ भी लाम न हुआ।

पत्तन ब्राने पर सम्राट्ने श्रमोग उलवहर ( नी-संनाध्यक्त ) ख्वाजा सरूरको बुलाकर यह ब्रादेश कर दिया था कि माल-बीप जानेवाले जहाज़ींसे काई ब्रन्य कार्य न लिया जाय ।

#### ४---मनग ( मदुरा )

पंद्रह दिन पत्तनमें ठहर सम्राट् श्रपनी राजधानी 'मतरा'' की श्रोर चल दिया। उसके जानेके बाद मैंने भी

(1) मतरा—मदुरा नामक नगर अब भी ख्व बहा है। प्राचीन कालमे यह पांड्य र जाओं की राजधानी था जी हुं० पू० ७०० में लेकर 1३२४ हं० पर्यत—मल्कि काहरके विजयकारू तक—पद्दा राज्य करते रहे। इसके पश्चात् इस देशमें दिल्लों के सम्राट्की भीरमे बासक नियत किये पंद्रह दिन और उहर कर राजधानीकी ही श्रोर प्रस्थान कर दिया। यह नगर श्रत्यंत विस्तृत है। यहाँके हाट-बाट भी अत्यंत विशाल हैं। मेरे श्वशुर सम्यद जलाल-उद्दीन श्रहसन शाहने इस नगरको सर्वप्रधम राजधानी बना, दिक्क्षोके समान इसकी कीर्तिका विस्तार करनेके लिए, यहाँ सुन्दर सुन्दर गृह निर्माण कराये थे।

मेरे पहुँचनेक समय नगरमें महामारी फेल रही थी! रोगप्रस्त होने पर पुरुपकी दूसरे, तीसरे या ऋधिकसे ऋधिक चौंथे दिन अवर्ष ही मृत्यु हो जाती थी। इससे ऋधिक कोई भी जीवित न रह सकता था। नगरकी दशा ऐसी हो रही थी कि घरसे बाहर निवालते ही मुक्किं। रोगी या कोई शब ऋबश्य ही हिंगोच्चर होता था। मेंने एक भली-चंगी दानी मोल लो और दूसरे ही दिन उसका बाने स्पेपरंतु १३३० ई० के लगभग जलालुटीन अहमनशाह नामक गर्वतंके विद्रोह कर सम्राट्यन जाने पर दिली-सम्राट्य मुक्किं के विद्रोह कर सम्राट्यन मुक्किं का स्पार्थ के किया। वन्तंत्र वर्णनमें ही इनके शासन-सदस्त्री कुछ बानोपर प्रकाश पहता है और बशावलें के कुछ नाम मिले हैं।

नगरसे अब भी ८५८ फुट × ७४४ फुटका एक यहा सव्य प्राचीन मन्दिर तथा रक्त पापाणको दोवारसे चिरा हुआ बृहत् सरोवर बना है, जिसमें चारो कोणींपर चार गुम्बद् और मध्यमें एक मंदिर है। यहाँ वर्षमें एक बार दीपाबर्भी की जानी है और मुक्तियोंको सरोवरमें चूमाया जाता है। वर्तमार कालकी दर्शानीय बस्दुएँ बहुधा तीरमक नायकके शासन-कालमें (१६२६-१६५९) निर्माण की गर्पा थीं। प्राचीन कालमें यह नगर मिल्यक्टो नामक प्रान्तको राजधानी था। प्रागानन हो गया। एक दिन एक स्त्री सान वर्षके आलकते साथ मेरे पास आयी। इसका पनि सम्राट् आहमन शाहका मंत्री था। बालक देखनेमें तेज़ मालूम होता था। दोनों मा-बेटे उस दिन पूर्ण रूपसे स्वस्थ थे। निर्धनताके कारण मैंने उनको कुछ दान भी दिया। अगले दिन वही स्त्री अपने पुत्रका कफ़न माँगने आयो तो मुक्ते पना चला कि उसका देशांत हो गया।

मेरी श्राँखी देखी बात है कि राजधानाहमें सम्लाट्कें श्रितिक श्रम्य पुरुषोके भोजनार्थ खाबल कुटनेवाली सैकड़ीं स्थियौ प्रतिदिन कराल कालके गालमें जा रही थीं। रोगश्रम्त होते ही धूपमें शयन करने पर, इन स्थियोंका प्राणान्त हो जाता था।

महुरामें प्रवेश करने समय सम्राट्को स्त्रो, पुत्र तथा माता भी इसी रोगसे अस्त होनेके कारण वह नगरमें केवल तीन दिन ही रह कर नगरसे वाहर तीन मोलकी दूरीपर एक नहरके किनारे, जहाँ एक हिंदू देवमंदिर भी था, चला गया था। बहुरुपतिवारको चहाँ पहुँचने पर मुक्का काड़ीके निकट हेरेमें रहनेका आदेश हुआ। उस समय लोग भाग जा रहे थे। कोई कहता था कि सम्राट्मर गया और कोई कहता था कि उसके पुत्रका शरीरपात हो गया। अन्तमे सम्राट्के पुत्रकी मृत्युका ही बृत्त ठीक निकला। तत्पश्चात् वृहरूपतिवारको उसको माता तथा तृतीय वृहरूपतिवारको स्वयं उसका शरीरपात हो गया। सहबद्द हो जानेके स्वयं में इस समाचारके पाते ही नगरसे बाहर चल दिया, और वहां सम्राट्का भतीजा नासिर-उद्दीन नगरसे कैस्पकी धोर आता हुआ मुक्ते राहमें मिला। देखकर इसने मुक्ते भी साथ

खलनेको कहा पर मैंने अस्वीकार कर दिया। उत्तर सुन कर इसने सब बात अपने मनमें ही रखली।

सर्वप्रथम नासिर-उद्दीन दिल्लीमें सम्राटका सेवक था, पिलब्यके विद्रोह कर मश्रवर देशका सम्राट् वन जाने पर यह भी साध्यांके घेशमें वहांसे भाग निकला। पर इसके भाग्यमें तो सम्राट होना लिखा था, अतएव गयास-उद्दीनने भी कोई पुत्र न होनेके कारण इसीको अपना युवराज नियत कर दिया श्रीर सुलतानकी मृत्युके उपरांत इसकी राजभक्तिकी शपथ ली गयी। उस शुभ अवसरपर कवियोंको प्रशंसात्मक कविताएँ पढ़नेके कारण स्वय पारितापिक भी दिये गये। सर्वप्रथम काजी सदर उज्जमाँकी स्वागतासमक कविना पढनेकं कारण पाँच सौ दीनार तथा एक विलयत प्रदान की गयी। तत्पश्चात् 'काज़ी' कहला ते-वाले मंत्री महोद्यको दो सहस्र तथा मुभको तीन सी दोनार श्रीर एक खिलश्चन प्रदान की गयी। इसके श्रतिरिक्त दीन-द्वियों तथा साधु संताको भी बहुत सा दान दिया गया और ख़तीबके खुतवा उच्चारण करते ही उनपरसे थाला भरे दीनार तथा दिरहम निछाबर कियं गये।

नवीन सम्राटने सुलतान ग्यास-उद्दोनकी कृत्र पर प्रत्येक दिन कलामे मजीद (कुरान) समाप्त करनेवाले कारी (अर्थाद् उद्यास्थरमे पाठ करनेवाले) नियत किये। पाठ समाप्त होने पर मृतककी आत्माकी शान्तिके लिए पार्थनाएँ की जाती थीं। और तत्पश्चान् समस्त उपस्थित जनताके लिए भोजन आता था। भोजनके बाद प्रत्येक पुरुषको मान-मर्थ्यादानुसार दिर-हम दिये जाने थे। यह कम बालीस दिन पर्यंत रहा और इसके पश्चान् प्रत्येक वर्ष मृतकको वर्षीपर मृत्यु-दिवस की तरह समस्त कृत्य किये जाते थे।

नासिर-उद्दीनने सम्राट् होते ही सर्वप्रथम श्रपने पितृब्यके मंत्रीको पदसे हटा, घनसंपत्ति ले बद्ददीन नामक उस व्यक्तिको श्रपना मंत्री नियत किया जिसको उसके पितृब्यने हमारे स्वागतार्थ पत्तनमें भेजा था, परंतु इस पुरुषका शीम्रही प्राणान्त हो जानेके कारण श्रमीर उल बहर (नौ-सेनाध्यक्त) ख्वाजा सकर मंत्री बनाया गया। दिल्लीके साम्राज्यके मंत्रीकी भाँति इस देशका मंत्री भी सम्राट्की श्राक्तासे 'ख्वाजा-जहाँ' कहलाने लगा। इस प्रकारसे उसका मंबोधन न करने पर लागी-को सम्राट्के श्रादेशानुसार कुछ नियत जुर्माना देना पद्गता था।

इसके पश्चान् सम्राट्ने अपनी फूफोके पुत्रका, जिसके साथ सम्राट् गयासउद्दीनकी पुत्रीका विवाह हुआ था, वध करा विध्वासे स्वयं अपना विवाह कर लिया। सम्राट्ने इसीपर संताप न कर मिलक मसऊदका तो फूफीके पुत्रसे बन्दीगृहमें मिलनेकी स्चना मिलने ही और मिलक बहादुर नामक अन्यंत विद्वान शूर्त्वीर एवं दानशील पुरुपका अकारण वध करवा दिया।

सम्राद्ने अपने भूतपूर्व पितृब्यकं आदेशानुसार मेरी माल-द्वीपकी यात्राके लिए जो जहाज़ नियत था उसे वहाँ जानेकी आज्ञा दे दी, पर इसी बीचमें मुक्तपर भी महामारीका प्रकाप होगया। शच्यापर पड़ते ही मेंने भी समक्त लिया कि दिन पूरे होगये, परंतु यह तो यह कहों कि ईश्वरने मेरे इदयमें आध सेर इमली घोलकर पीनेकी इच्छा उत्पन्न कर दी थी जिसके तीन दिन पर्यंत दस्त आनेके प्रभात में मला-चंगा होगया। नगर खोड़कर यात्रा करनेकी आहा चाहने पर सम्राट्ने मुक्तसे कहा कि मालद्वीपकी यात्रा करनेमें अब केवल एक मासका विलम्ब है अतएव तुमका यहीं उहरना चाहिए जिससे में भी अव्यवन्दे आलम (दिल्ली-सम्राट्) की आजाका पालन कर वह समस्त घम्तुएँ, जो उन्होंने तुमको दी धीं, पुनः तुम्हारे लिए इकट्ठी कर हूँ। परंतु इसको अस्वीकार करने पर उसने पश्चकं अधिकारियोंको आदेश कर दिया कि मुक्तको अपने इध्वित जहाज़में ही यात्रा करने दें। वहाँ आने पर मैंन देखा कि यमनके लिए आउ जहाज़ तैयार खड़े हैं। इनमेंसे एकपर बैठ में वहाँसे चल पड़ा।

राहमें बार जहाज़ीका युद्धमें मुहँ मोड़ हम सकुशल कोलम पहुँच गये। रोगके चिन्ह अवतक देहमें अवशिष्ट होनेके कारण में यहाँ एक मासतक उहरा रहा।

#### ५--सामुद्रिक डाकुओं द्वारा लुटा जाना

यहाँसे एक जहाज़में बैठ कर मैं हनीरके सुलतान जमालउदीनकी ओर चल एड़ा। हमारा जहाज़ अभी हनीर तथा
फ़ाकनीरके मध्यमें ही था कि हिन्दुओंने बारह युद्ध-पातोंको
लेकर हमपर आक्रमण किया। घोर युद्धके पश्चान् जाकर कहीं
हम पराजित हुए। बस फिर क्या था, लूट प्रारम्भ होगयी।
सीलान (लंका) के राजाके दिये हुए मोती, नीलम, बल्म
तथा सिद्ध महात्माओं के मसाब, यहाँ तक कि आड़े समयके
लिए सुरिक्ति बस्तुओं तकको उन्होंने मेरे पास न छोड़ाः
केवल पैजामा ही मेरे शरीरपर शेष रह गया। कहना वृथा
है, जहाज़के समस्त यात्रियोंकी इसी प्रकार दुर्वशा कर डाकुआने तरपर उतार दिया। मैं अब पुनः कालीकटमें आ एक
मस्तिवर्मे जा घुसा। समाचार पा एक धर्मशास्त्रीने कुछ बला,

काज़ी महोदयने एक साफा और एक अन्य व्यापानी महा-शयने कुछ और कपड़े आदि मेरे लिए भेज दिये। इस प्रकार मेरा काम चलता हुआ।

यहाँ आने पर सुके बिदिन हुआ कि मालद्वीपमें मंत्री
तमाल-उद्दीनके मरने पर मंत्री त्रबदुलाने सम्राम्नी ख़दीजाके
साथ विवाह कर लिया है और मेरी गर्भवती भार्याके भी,
जिसको में वहाँ छांड़ आया था, पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह
समाचार मिलते ही मेरे मनमें पुनः मालद्वीप जानेकी इच्छा
उत्पत्न हुई, परन्तु इसके साथ ही अबदुलाको शत्रुना भी
स्मरण हो आयी। मैंने अन्तिम निश्चय करनेके लिए
कृशन उठाकर देखा तो निम्नलिखित आयत्नपर हिए पड़ी
'ततनउज्ञलो अलहमुल मलायकतह अनलात ख़ाफ़ बला
तहज़न्' (जिस्का अर्थ यह है कि उतार जाते हैं उनपर
फ़रिश्न ताकि न डरो और न खोफ़ करो।) इसको अच्छा
शक्त समक्ष में मालद्वीपकी और पुनः चल दिया और पाँच
दिन पर्य्यन्त वहाँ दहरनेके पश्चात् अपनो भार्या तथा पुत्रमें
विदा ले पुनः पोताकद्व हो यक्कालकी और चल पढ़ा और
तैतालीस दिन और यात्रा करनेके उपरान्त उस देशमें पहुँचा।

## ग्यारहवाँ अध्याय यंगाल

### १-पदार्थोंकी मृत्रभता

हुँगाल एक अन्यंत विस्तृत देश है। यहाँपर खावत ही अधिकतासे होता है। यहाँ जिस तग्ह कम मृत्यपर अधिक वस्तुर्पे मिलती हैं, वैसा मैने अस्य किसी देशमें नहीं

देखा। परतु वस्तुत्रीका इतना स्वल्य मृल्य होने पर भी यह देश किसीको अञ्छा नहीं लगता। खुरासान देशके रहनेवाले तो इसकी उपमा धन धान्य तथा श्रमुख्य पदार्थ-पूरित नरकसे दिया करते हैं। इस देशमें एक रीप्य दीनारके पश्चीस रतल' चावल आते है। दिल्लीका रतल बीस पश्चिमीय रतलके बरा-बर माना जाता है और यहाँका एक रोप्य दीनार भी श्राठ दिरहमके बराबर होता है। यहाँके दिरहम हमारे देशके दिरहमके समान होते है, कोई भी भेद नहीं है। चावलोंका उपर्युक्त भाव हमारे देशमें पदार्पण करते समय था जा जनताकी सम्मतिमें महँगीका वर्ष था। दिल्लीमें हमारे घरके निकट रहनेवाले ईश्वर-द्रष्टा महात्मा मुहम्मद मसमुदी मगुरधी कहा करते थे कि वक्कालमें मेरे, एक स्त्री, तथा दास, इन तीनोंके लिए केवल आउ दिरहमके खाद्य पदार्थ एक वर्ष-तकके लिए पर्याप्त होते थे। उस समय यहाँ (बहालमें) दिल्लोक। तीलसं आठ दिरहममें अस्मी रतल सट्टी श्राती थी और कुटने पर इसमें पचास रतल श्रर्थात् इस कंचार (तील विशेष ) चावल वैठते थे।

पालतृ पशुद्धोंमें गाय तो यहाँ होती नहीं, परंतु दूध देने बाली मेंस तीन रोप्य दीनारको मिल जाती है। अच्छी मुर्गियाँ भी दिरहममें झाठ मिल जाती हैं। कतृतरके बच्चे दिरहममें पंद्रह विकते हैं, और मोटे मेंद्रेका मृत्य दो दिरहम है। दिल्लोकी तौलसे निस्नलिखित वस्तुझोंका भाव इस प्रकार है—

१ रतल खाँड़

४ दिरहम

१ , गुलाब

<sup>(1)</sup> रतक—इस कन्यमं यहाँ त्वयं वन्ताके कथनानुसार 'दिस्कीके सन' से दी ताल्यमं है। फ़रिशताके अनुसार यह बारह सेरका और सस्रा

१ रतल घी १ .. मोठा तेल ४ दिरहम २

इसके अतिरिक्त तीस गज़ लंबा खुती वस्त्र दां दीनारमें आर सुन्दर दासी एक स्वर्ण दीनारमें (जो ढाई पश्चिमीय दीनारक बरावर होता है) मिल सकती है। मैंने स्वयं एक अन्यत रूपवती 'आशोरा' नामक दासी इसी मृल्यमें तथा मेरे एक अनुयायीने छोटी अवस्थाका 'लूल' शामक एक दास दो दीनारमें मोल लिया था।

#### २--सदगावाँ

इस प्रांतमें हमने स्वयंत्र प्रथम 'सव्याखाँ' नामक नगरमें प्रवेश किया। यह विशाल नगर गंगा और जान नामक नदि-लक्ष-इल्ल-अवसारके लेखकके मनमे १४% मेरका होता था। रीष्य दीनार-को आधुनिक रायके बराबर ही समझना चाहिये। इस प्रकार गणना करने पर उस समय वहाँ १ रायके ७% मन बावल तो महँगीके दिनीमें तथा १५ मन अनाज सम्तीके समय आते थे।

- (1) सन्गावां—पहांपर बतृनाकः तात्पर्य हुगर्छा निकटम्य एक बंदर-स्थानसे हैं। आईने-अकदर्शके अनुसार 'सातगाँव' हुगर्छासे एक कोसको तृर्गपर था। उस समय भी यह एक बंदर-स्थान समझा जता था। सातगांवकी कमिदनरी (सरकार) में हुगली, कछकसा, चीबीस परगना और बर्द्शनके आधुनिक ज़िले सम्मिकित थे।
- (२) जोन-पह रांगा नहींकी एक शास्ता थी। आईने-अक्टरीमें भी इसका उल्लेख है। इसीपर यह नगर बसा हुआ था। रेत इस्यादिसे नदीकी धारा वंद को जाने पर नगर ठजाड़ हो जानेके कारण पुलंगाल देश-निवासियोंने ई० सन् १७३७ में हुगको नामक नगरकी बृद्धि करना प्रारंभ कर दिया।

यांके संगमपर समुद्र-तटपर बसा हुआ है। नगरस्थ बन्दर-स्थानके जहाज़ों द्वारा लोग लखनेति-निवासियोंका सामना करते हैं।

यहाँके सम्राद्धा नाम तो घामतयमें फ्खर-उद्दीन है परन्तु वह 'फखरा' के नामसे अधिक प्रसिद्ध है। यह वहा विज्ञान है। साधु-संनों तथा स्फियों (दार्शनिकों) से यहन प्रेम करना है। इस देशका सम्राद्ध नो वास्त्रवमें सर्वप्रथम, दिक्की सम्राद्ध मुझज़-उद्दीन का पिता नासिर उद्दीन था (जिससे मेंट होने इत्यादिका कृतांत में पूर्व ही लिख आया हैं)। इसकी मृत्युके उपरान्त इसका पुत्र शमस-उद्दीन, श्रीर तदनन्तर शहाय-उद्दीन सिहा-सनासीत हुआ। श्रीतम शाहने "भीरा" नामसे प्रसिद्ध ग्यास-उद्दीन बहादुर द्वारा पराजित होने पर सम्राद्ध ग्यास-उद्दीन वहादुर द्वारा पराजित होने पर सम्राद्ध ग्यास-उद्दीन तुगलकसे सहायना माँगी श्रीर उसने उसको यंदी कर लिया। सम्राद्धी मृत्युके उपरान्त उसके उत्तराराधिकारी सम्राद्ध मुह-म्मद तुगलकने उसको मुक्त कर दिया परन्तु प्रान्त विभाजित करते समय पुनः प्रतिश्वा-भक्त करनेक कारण सम्राद्धे कृद्ध हो आक्रमण कर उसका वध कर डाला। तत्पश्चात् उसका जामाता सम्राद्धपर प्रतिष्ठित हुआ। परन्तु सेनाने उसका जामाता सम्राद्धपर प्रतिष्ठित हुआ। परन्तु सेनाने उसका

(१) मध्यकालीन बंगाकके इतिहासके सम्मन्धमें फ़रिन्ता, बदा-उनी, अबुद फ़ज़ल तथा निज़ाम-उदीन अहमद बस्मी आदि प्राचीन ऐति-हासिकोमें बदा मतभेद हैं। परन्तु वर्तमान काशमें श्री टामस महोदय द्वारा इन प्राचीन सम्राटोंकी मुद्रा प्राप्त होनेके कारण इंटनवत्नाके इस याना-विवरणकी सहायतासे हमको जब बहुत कुछ जानकारी हो सकती है और बक्षवनके पुत्र सम्राट् बासिरदर्शनके समयसे लेकर मुद्रम्मद् नुग़क्कके समय वृद्धके बङ्गाक-बासकोंका यथेष्ट शान हमको हो सकता है। विस्तार-भयसे यहाँ इमने विवरण किस्ता उच्चित नहीं समझा। भी बध कर दिया। इसी समय अलीशाह नामक एक व्यक्ति लखनौती का शासक वन बैठा। अपने स्वामी नासिर-उद्दीनके

(१) ळखनौनी- यह नगर बंगालके प्राचीन हिन्द राजाओंकी राजधानी था । इसका प्राचीन नाम गौड़ कहा जाता है । परंतु कुछ छोग देशका नाम गीद कताने हैं और नगरका 'कचनीनी'। नाम चाहे कुछ मां हो, पर इसकी प्राचीनतामें कुछ भी संदेह नहीं। मसकमानीने भी यहाँ रहकर तीन सौ वर्ष पर्वम्त शासन किया । परंतु नगरस्य गंगा नदी-की शासाका जल दसरी ओर परिवर्तित होनेके कारण दखदल ही जानेसे यहाँकी जलवायु दिन प्रतिदिन बिगइती ही गयी। बंगालके सम्राटॉ-ने अपनी राजधानी तक यहाँ से उठा की और यह गवर्नरके रहनेका वास-स्थान मात्र रह गया। ई० सन् १५३७ में दौरशाहते, तथा १५७५ ई० में अकदरके सेनाध्यक्ष समार्थस स्वीं त्यानेत्यामाने इसपर आक्रमण किया। इतने पर भी नगर कुछ न कुछ शेप ही था. प्राचीन कीर्ति चली ही जाती थी । परंतु जब शाहशुजाने अपना निवास-स्थान यहाँसे ढठाकर राजमहरूमें स्थापित किया तो इस अंतिम और दारुण प्रहारको न सह सकनेके कारण नगर कज़ब हांगया और फिर कभी म बसा। धारे धीर वहाँ ऐसा धोर बन उत्पन्न होगया कि मन्ष्यको जाने तकमें भय होता था । १९ वीं जलाब्दीमें बनकी कटाई प्रारंभ होनेके कारण प्राचीन ध्वंसावशेष दक्षिमोचर होने क्यों हैं जिनसे विदित होता है कि यह नगर आधुनिक करूक्तेकी जोवका रहा होगा और इसकी जन-संक्या भी अवदय ही ६-७ खासके सरामग रही होगी । उत्तर विद्याद्या अवशिष्ट नगर-प्राचीर खुद्रबावे पर नींब सी फुट चौड़ी निक्की । इसके अनंतर १२५ फुट चौदी काई थी। प्राचीरके पूर्वोत्तर कोणमें राष्ट्रा बहाक सेनके प्रासाद ( ४०० x ४०० गळ ) के साम्नावशेष दक्षिगोष्टर होते हैं। नगर-प्राचीरके बाहर इसरी बस्तीके चिन्होंमें सागर दिग्गी भागक ८०० गक्ष लम्बा तया १६०० गज चौड़ा चारो भोरसे पड़ी ईंटोंका बना हुआ वृक्ष

वंशजांके हाथसे इस प्रकार राज्य निकलते देख फ व्रव्हीतने अपेक्षाहत अधिक नाविक यल होनेके कारण अलीशाहपर वर्षाश्चनम् की चड़ और गर्भीमें ही — जहाज़ों द्वारा आक्रमण कर घोर युद्ध किया। वर्षाश्चनु बीतते ही स्पल-वल अधिक होनेके कारण अलीशाहने भी लीटकर फखर-उद्दीनपर आक्रमण किया।

साध तथा सुफियोंसे अधिक प्रेम होनेक कारण फबरउ द्दीन एक बार 'सात-गाम' में शेदा नामक एक सुफीको ऋपना प्रतिनिधि नियत कर आप स्वयं शत्रुसे युद्ध करने चल दिया। उधर मैदान साफ देख शेदाने अपना आधिपत्य स्थायी करने के लिए विद्रोह खड़ा कर सम्राट्के इकलौते पुत्रका वध कर डाला। समाचार पाते ही सम्राट्ट राजधानीको लौटा तो शैदा सुनारगाँव नामक एक सुद्दद् और सुरन्नित स्थानकी श्रोर भाग गया। परन्तु सम्राट्ने उसका पीछा कर वहाँ भी सेना भेजी। यह देख नगर-निवान्त्रियोंने भयवश शैदाको पकड सम्राटकी सेनामें भेज दिया। सुकीके इस प्रकार बंदी सरोवर अवतक वर्तामान है। इसका जल अध्यंत स्वच्छ एवं स्वा-दिष्ट है। इसीके निकट प्यासवादी नामक खारी जरूका एक अन्य सरी-बर भी बना हुआ है जिसका जरू बंदिखेंकी विकाया जाता था। कहा जाता है कि इसका प्रभाव विव सरीला होनेके कारण उनकी मृत्यु तक हो जातां थी। अनुकफत्रक इसकी पुष्टिमें किसता है कि सम्राट अकवरने इस प्रधाको बंद कर दिया था। गद तथा प्यासवादीके मध्यमें एक सुनदरी मसजिद भी बनी हुई है जिसकी छतमें गुम्बद थे।

शैल सम्राट् निजाम-उद्दोन श्रीकियाके गुढ शैल अलीसराजका मठ भी यहाँ। श्रापुनिक सार्वुलापुरमें 'सागर-विग्गी' श्रामक सरोबरके पूर्वोत्तर कोणमें बना हुआ है। हां जानेकी स्चना भिलते ही सम्राट्ने उसका सिर भेजनेका ब्रादेश किया और सेनाके सम्राट्की आहा पालन करनेके ब्रानंतर उसके बहुतसे ब्रानुयायी साधुर्घोका भी वध किया गया।

दिल्ली-सम्राट्मे उनकी शत्रुताथी, श्रतः मैंने सातगाम पहुँच एतद्देशीय सम्राट्से श्रच्छा फल न होनेके भयसे भेंट न की।

#### ३--कामरू देश (कामरूप)

सातगामसे में कामक' पर्यतमालाकी झांर हो लिया, जा वहाँसे एक मासकी राह है। यह विस्तृत पर्यत प्रदेश कम्तृरी मृग उपाध करनेवाले चीन और तिञ्चतकी सीमाओं से जा मिला है। इस देशके निवासियोकी आछति तुकींकी सी होती है। इनकी तरह परिश्रम करनेवाले व्यक्ति कठिनाईसे भी अन्यत्र न मिलेंगे। यहांका एक-एक दास अन्य देशीय कडे दासोंसे भी अधिक कार्य करता है। जादृगर भी यहाँके प्रसिद्ध हैं।

इस देशमें में तबरेज़ निवासी प्रसिज ईश्वर-भक्त महात्मा शक् जलाल-उद्दीन के दर्शनार्थ गया था। शक् मही

- (१) कामक्—आसामका एक जिला है। 'अनरक' नामक नदीमें बन्नाका अभिप्राय आधुनिक सहायुत्रये ही है। यह नगर अरवश्य प्राचीन है—महाभारत तकने इसका वर्णन है। जानू भी वहाँका अवतक कहावतों में प्रसिद्ध चला जाता है। 'कामाक्षा' देवीका प्रसिद्ध मिन्दर भा यहाँपर है। भारतके मुसदमान गासक भी हमको अर्थामाँति अपने अर्थान न कर सके। मध्ययुगमें आसाम अर्थान कामक्यर साम्राण-वंशीय राजाओंका प्रभुव्य या जिन्होंने लगभग १००० वर्ष राज्य किया। हर्ष-वर्षनके समय यह राजा बोद्ध धर्मिक्सभी हो गये थे।
  - (२) शंख अकालउद्दीन-मुसलमानोमं यह अध्यन्त धार्मिक महा-

इय अपने समयके सर्वश्रेष्ठ पुरुप थे। उनके अनेक चमन्कार बताये जाते हैं। उनकी अवस्था भी अन्यन्त अधिक थी। कहते थे कि मैंने वगदादमें खलीका मुस्तअसम विज्ञाहका बध होते हुए स्वयं अपनी आंखोंसे देखा है क्योंकि वधके समय में वहीं उपस्थित था। इन महात्माकी डेढ़ सौ वर्षसे भी श्रधिक श्रवस्था दुई थी, चालीस वर्षसं तो वह निरन्तर रोजा ही रखते चले श्राते थे श्रीर दल-दल दिन पश्चान् बत-भंग करते थे। इनका कृद लम्या, शरीर हलका तथा गाल पिचके इए थे। देशके बहुतसे निवासियोंने इनसे मुसल-मान धर्मकी दीचा ली थी। इनके एक साथीने मुके बताया कि मृग्युसे एक दिन प्रथम इन्होंने अपने समस्त मित्रोंको इकट्टा कर वसीयत की थी कि ईश्वरसे सदा डरते रहना चाहिये, ईश्वरेच्छानुसार में तुमसे कल विदा होऊँगा, मेरे श्रनन्तर तुम ईश्वरको ही मेरा स्थानापन्न समभना। जुह-रकी नमाजके प्रधान (तृतीय प्रहरके उपरान्त्र ) श्रंतिम बार सिजदा करते इनका प्राण पसेस उड़ गया। इनके रहनेकी गुफाक निकट ही एक खुदी खुदाई कुत्र दीख पड़ी, जिसमे कुफन तथा सुगन्धि दोनों ही प्रस्तुत थे। साथियोने शेखको स्नान करा, कफन दे, नमाज़ पढ़ कर दफ़न कर दिया। परमेश्वर उनपर भपनी कृपा रखे !

शैल महात्माके दर्शनार्थ जाते समय उनके निवास स्थान-से दो पड़ाबकी दूरीपर उनके चार अनुयायियोंसे भेंट हुई। उनके द्वारा मुभको झात हुआ कि शैलने बहुतसे साधुओं से त्मा हुए हैं। इनका देहाला तो बहालमें ही हुआ, परन्तु इनके समाधि-स्थानका टाक पता नहीं चलता कि कहाँ है।

<sup>(</sup>१) समसा—इस नगरका आधुनिक नाम हो-भान-चू है।

कहा था कि एक पश्चिमीय यात्री हमारे पास द्याना है, उसका स्वागत करना चाहिये। इसी कारण यह लॉग इतनी दूर मुके लंग श्राये थे। श्रेष महाशयको मेरे सम्बन्धमें किसी और रातिसे कुछ ज्ञान न हुद्या था, केंद्रल समाधि-द्वारा ही यह सब बन्त उन्होंने जाना था।

श्रमुयायियों के साथ में उनकी संवामें दर्शनार्थ उपस्थित हुआ। वहाँ जावर मेंने देन्ता कि मठ तो रहनेकी गुफाके वाहर ही बना हुआ है परंतु बस्तीका चिन्ह तक नहीं है हिंदु श्रोर मुसलमान सवहीं शैंसके दर्शनार्थ उपस्थित हो भेट चडाते थे, परतु यह नव पदार्थ दीन दुवियोंकों जिला-वर शैंख श्रपनी गायका दुध पीकर ही संतुष्ट रहते थे। बहाँ जाने पर यह मुक्तार खडे होकर गलेसे मिले श्रीर देश तथा यात्राका बुलान्द पृत्ता। सबका यथावत उक्तर देशके उपगंत श्रीमुखसे निकला कि यह श्ररय देशके यात्री है। इस-पर एक श्रमुयार्थाने वहा कि श्रीमान यह यात्री ता श्ररय तथा श्रक्तम दोनों देशोंके हैं। यह सुन शैलने कहा कि हाँ, यह श्ररव श्रीर श्रक्तमके हैं, इनका स्वय श्रादर-सत्कार करों। इसके श्रतंतर तोन दिवस पर्यात मठमें मेरा बडा श्रादर-सत्कार करों। इसके

प्रथम शेंटके दिन शैक्षको मरगर (एक प्रगृ विशेषके जनका) चुगा पहिने देख मेरे हटयमें यह विचार उटा कि यदि शैल महोत्य यह वस्तु मुक्ते प्रदान कर दें तो क्या ही श्रद्धहा हो। परंतु जय में उतसे विदा होने लगा तो शैल महाशयने गुफामे एक श्रार जा चुगा शरीरसे उतार कर मुक्क को पहिनानके श्रनतर टाकिया अर्थात टोपा भी अपने शिरसे उतार मेरे शिश्यर रख दिया। साधुश्रीके हारा मुक्ते कात

<sup>(</sup>१) अज्ञध-अन्ताम अन्य देशके अतिनिक्त भन्य देशींका नाम है।

हुआ कि शैख़ महाशय कभी चुगा न पहिनते थे, मेरे आने के समाचार सुनकर केवल भेटके दिन उसकी धारण कर आपने अपने थीमुखसे यह उद्यारण किया था कि वह पश्चिमीय यात्री इस चुगेको सुभसे लेनेकी प्रार्थना करेगा, परंतु वह उसके पास भी न रहेगा और अंतमें एक विधमी सम्राट् द्वारा छीना जाकर पुनः मेरे भाता वुरहान उद्दीनकी हो भेट चढ़ेगा। साधुओं के बाक्योबा सुन तथा शंत्र महोदय द्वारा प्रदत्त पदार्थका अमृत्य वस्तुकी भांति समभ मैंने इसको पहिन कर किसी सहधमी अथवा विधमी सम्राट्क संमुख न जानेका दृढ़ निश्चय कर लिया।

राखसे बिदा होनेके बहुत वर्ष पश्चात् देवयांगसे चीन देशमें गया, श्रोर श्रपने साधियोंके साथ 'वनसा' नामक नगरमें घुम रहा था कि एक भीड़के कारण एक स्थानपर में उनसे पृथक हो गया । उस समय यह चुना मेरे शरीरपर था। इतनेमं मत्रीने मुक्ते देवकर अपने पास युला लिया, श्रीर देरा चूतान्त पूछने लगा। बाते करते करते हम राज-प्रासाद तक पहुँच गये। में यहाँ से श्रय विदा होता चाहता था परंतु उसने जाने न दिया श्रीर सम्राट्कं संमुख मुक्कको उपस्थित कर दिया। प्रथम तो वह मुभसे मुसलमान सम्राटी-का बुत्त पृद्धता रहा श्रीर में उत्तर देता रहा, परंतु इसके याद उसके इस चुगेकी अत्यंत प्रशंसा करने पर जब मंत्रीने इसको उत्परनेको कहा तो लाचार होकर मुभको श्राजा माननी ही पड़ी। सम्राट्ने चुगा ले उसक यदलमें मुभका दस खिलश्चर्ते, मुसज्जित अभ्व श्रीर बहुनसी मुहरें भी प्रदान की। परंतु मुक्ते इसके अलग होनेसे विशेष दाख एव आक्षर्य हुआ और शेखके यचन पुनः स्मरण हो आये।

हितीय वर्षमें चीनकी राजधानी 'खान बालक' में संयोग-वश शैल वरहान-उद्दीनके मटमें जाकर में क्या देखता है कि शैख महादय मेरा ही चुगा धारण किये किसी पुरुतकका पाठ कर रहे हैं। आधर्यसे मैंने जो उसको उलट पूलट कर देखा ता शेष जी कहने लगे "क्यों ? क्या इसको पहिचानने हो" मैंने "हाँ कहकर उत्तर दिया कि 'खनसा' के राजाने सुभन्ने यह चुगा ले लिया था। इसपर श्रेमने कहा कि श्रम जलाल-उद्दीनने यह चुगा मेरे लिए तयार कर पत्र हारा सुचित किया था कि यह अमुक पुरुष द्वारा तेरे पास भेजा जायगा। इतना वह कर शैखने जब मुभको धह पत्र दिखाया तो। उसकी पढ़कर मेरे श्राश्चर्यका ठिकाना न रहा श्रीर मनमें शैलके श्रद्भत जानको संगहना ही करता रहा। मेने श्रय उनको इसकी समस्त गाथा कह सुनायी श्रीर उसके समाप्त होने पर शैखने कहा कि मेरे आई शन जलाल उद्दीनका पर इससे कहीं उच है। संसारको समस्त घटनात्रीको वे भली भौति जानते है परन्तु श्रव तो उनका शरीरपात भी हो गया।

इसके पश्चान उन्होंन मुभने यह भी कहा कि मुके भली-भाँनि विदिन है कि यह प्रत्येक दिन प्रातःकालकी नमाज मझा नगरमें पढ़ा करने थे। प्रत्येक वर्ष हज करने थे और जरफा श्रीर ईवके दिन लोप हो जाने थे परन्तु (इन घटनाश्रीकी) किसीको भी मुखना नक न होती थी।

#### ४---सुनार-गाँव

शैख जलाल-उद्दीनसे विदा होकर में 'हयनक्" नामक

(1) हबनक तो नहीं परन्तु ख़बनक नामक एक नगरका श्रवहच २८ एक विस्तृत नगरकी श्रोर चलाः इस नगरके मध्यमें होकर एक नदी वहती है।

कामरूपकी पर्वतमालाश्रोमें हाकर बहुनेवाली नदीको 'श्रज्ञरक' कहते हैं। इसके द्वारा लोग बङ्गाल और लखनीती पर्श्वन्त पहुँच सकते हैं। मिश्र देशीय नील नदीके समान इस नदीके दोनी तटीपर जल, उपयन और गाँव दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँके रहनेवाले हिन्द् (काफिर) हैं श्रार उनसे श्रन्य करोंके श्रतिरिक्त श्राधी उपज राजस्वके रूपमें ले ली जाती है। पन्ट्रह दिन पर्य्यन्त हम इस नदीमें यात्रा करते रहे और इस कालमें उपवनींकी अधिकतासे ऐसा प्रतीत होता था कि मानों हम किसी वाजारमें ही जा रहे हों। नती द्वारा जानेवाले जहाजोकी संख्या भी नियत नहीं है, चाहे जितने जहाज वहाँ चलाये जा सकते हैं। प्रत्येक पीतपर एक नगाड़ा हाता है जा श्रन्य जहाजके अंमुख श्रान पर यजाया जाता है। यह अभिवादन कहलाता है। सहार फुल रुद्दीनके श्रादेशके कारण साध्यांसे नदीकी उतराई श्रथवा नदी-यात्राका कुछ कर नहीं लिया जाता। उनकी भोजन भी मुपत दिया जाना है श्रीर नगरमें पहेंचते ही प्रत्येक साधुको श्राधा दानार भी दानमें दिया जाता है।

पन्द्रह दिन यात्रा करनेके पश्चात हम सुनार गाँव'-पता चलता है। बहुत सम्भव हे कि बतुताका ताल्पर्य कामाख्या नामक स्थानमे हो जहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है।

(१) सुनारगींत — हिम्बुओं के समयमे पूर्वीय बहु। लकी राजधानी था। यह नगर सर्वेश्वयम बहायुत्र तथा मेघनाले समान दूरीपर मध्यमें बसाये जानेके कारण व्यापार तथा राजधानी दोनोंकी ही दृष्टिसे अन्यु-सम था। मुसलमान कासको तथा अंग्रेजोंके प्रारम्भिक काल प्रयीन्त में पहुँचे। यहींके निवासियोंने शेंदाको बर्म्दा कर सम्राट्के हवाले कर दिया था।

इसकी स्थिति वर्गा नहीं, परन्तु अव तो सम्पूर्णतः नष्ट हो गया है। दाकाके निकट पन्द्रह मीलकी तृशिवर शहापुत्र नहीं के तटमे दो मीलके बाद घोर वनमें इसके भग्नावजेष अब भी दृष्टिगोचर होते हैं। केवल 'पैनाम' नामक एक गाँव इसकी प्राचीन स्थितिपर भय भी चला जाता है। ईस्टइण्डिया कम्पनीके राजावकालमें यहाँ सर्वोत्तम मूर्ना वक्क तैयार होते थे जिनकी मुसलमान तया अंग्रेज बासक दोनोंने मूरि भूरि प्रशंसा की है।

## हिन्दी-शब्द-संग्रह

#### (हिन्दी भाषाका एक बहुमूल्य कोष)

सम्पादक—श्री मुकन्दीलाल श्रीवास्तव तथा श्रीराजवलुभ सहाय

इसमें प्राचीन हिन्दी कवियों द्वारा प्रयुक्त व्यजभाषा, अवधी, बुन्देल खण्डी इत्यादिके शब्दोंके अतिरिक्त आधुनिक हिन्दी साहित्य-में प्रचलित, हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी, आदि भाषाओंके शब्दोंका भी संग्रह किया गया है। अप्रचलित शब्दोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए विविध प्रन्थोंसे हजारों उदाहरण भी दिये रये है। मूठ अजिल्दका ४), सजिल्दका ४॥)

'हिन्हीं हतना स्टर्र, इतने एछोंसे इतना अर्थपूर्ण तथा उपयोगी कब्दकीय कोई भी नहीं है। प्राचीन हिन्ही ग्रन्थीक पढ़ने-वास्त्रींके लिये इस ग्रन्थमे अच्छा कोई भी ग्रन्थ नहीं सिल सकता : — प्रेसा।

'ब्रजभाषा तथा प्राचीन हिन्दी साहि।यके प्रन्थोंमें प्राप्त एक भी कठिन कब्द सुटने नहीं पाया है । बदाहरण भरे पढ़े हैं। ---भारत।

'विशेषना यह है कि अजभाषा और अवधांके शब्द प्रायः कोषोंमें नहीं फिलने, इसमें दोनों भाषाओंके अधिकांश शब्द संग्रहीत है, और उनका अर्थ सप्रमाण और सोदाहरण किसा गया है।'—अयोध्यासिह उपाध्याय ।

'पुस्तक बडे ही सह वकी और बड़ी उपयोगी है, कोई सुख्य शस्त्र हुटने नहीं पाया है। — बलदेवप्रसाद्मिश्र एम० ए०, एक एक वीका

# **अनु**क्रमणिका

| *য়                          |               | ् अबदुब्ला इराताका मृश्         | <b>3</b> .   |
|------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| भक्तवर                       | 13, २६६       | महामारीसे                       | २०१          |
| का अधिकार, उन्तेन            | पर २९७        | अवस्त्री की यात्रा, बतूना       | की ३८        |
| अक्बरखाँका वध                | 84            | अवीवक्ष्यको यात्रा, बल्         | नाकी ३६      |
| अखबारनवीय, सम्राट्के         | <b>ર,</b> પ્ર | भवायत्ता, अर्थायस्यकाः          | प्रमुख       |
| अखीमराजका मट                 | 3 E Y         | सुमललान                         | ३२१          |
| अगरोहाकी अवस्थिति            | 299           | स् <i>याचना</i><br>अवाधकर       | 323          |
| अग्रवाल वैश्योकी क्रयनि      | 1 211         | भवुल भटबाय, खडीका               | 13,1         |
| अचारका व्यवहार               |               | भवुल फुतल १४,हो।                | हा के सम्ब-  |
| अजरक नदी :                   |               | न्यमं ३००, — सन्देर             | कि सम्ब-     |
| अजीत खभारकी पराजय            |               | न्धमं २९३,-ध्यासका              | हीके सम्ब    |
| भजोधनकी यात्रा, बतृता        | की ३६         | न्यमे ३६४,-यगालके               | सम्बन्धम     |
| अज्ञ उद्दोन जुबैरी           | रहक, २२४      | ३६२,वयानाके                     | मम्बन्ध्र से |
| भजाउद्दीन मुलतानीका वि       |               | २६६,मनी प्रयाके                 | सम्बन्धमे    |
|                              |               | ३८,मिस्रोके मम्ब                | म्बर्मे २४८  |
| भवतमहोत्तको दान<br>भवली सिका | 9 7           | अबुल फिदा, थानाके               | सम्बन्धर्मे  |
| अक्षकी दर, भिक्ष भिक्        |               | १८५, — मश्रवरके                 | यस्बन्धर्मे  |
| समर्थोमें                    | 943           | ३४४,-इनोरके सम्ब                | व्यंस ३१२    |
| भन्न, भारतवर्षके             | 13, 14        | अव्यवस्थानमे प्राप्तशं बत्      | साक्षा कृष   |
| अफाफ उद्दोनको के दकी स       |               | अबू अवदुष्ट्या मुरशदी           | 306          |
| भवद्रक अजीतको दान            | 124           | अव इसहाक गात्रगीनी              |              |
| भवद्ग रशीट गञनकी             | 13            | भवन्त्रक <b>ारवाम, मिश्र</b> वे |              |
| अवदृष्ट्या आवी की मृह्य      |               | मकांका                          | 155-8        |
| अबदुलाका विवाह, सर्व         |               | म्बलोफा<br>सङ्ग्रीद             | <b>२</b> ६   |
| माध                          | <b>३</b> ५९   | भव वकरका भन्या किया             |              |

अबुरिहाँ २३,--कचरादके सम्बन्धर्मे २९२,-धानाके सम्बन्धमें १८५ **अबो**हरका युद्ध १७६,५७७, की अवस्थिति २९ -- की यात्रा, यत्ताकी २५--सं बनुताका प्रस्थान ३५ भद्रत्ल भजीत्का सम्मान 125 अभ्यर्थना, सम्राटकी २८, २२३-४ भमरोहा 3144 भगवारी २९२ भमानतके रुपये, बतृताके जिस्से 206.9 अमीर अली नवरंजीका निर्वायन १६९,--को कारावामका दंड १६९.--की अमादान 9 5 0 भमीर-वल-मोमनीन 228 भमीरका वध, दावाकी सच नापर 199 समीर ग्वरमार २५५,२५७ भर्मार बग्नका पश्चयन्त्र २०१-२---गिरफ्नारी २०३-की नियुक्ति, भाय-स्यय-निरीक्षक के पदार २३० - की नियुक्ति, हाकिमकं पदपर १६७-की पद्रयति २०१ -- की पद्रोन्नित २०३-४--को क्षमादान २०६ —का स्वर्णदान २०४ अमीर द्वाजी # 8 €

अमीर हिरातीकी सृत्यु भमीराँका विद्रोह, कृतुवउहीनके विरुद्ध ८३,—का सम्राट्द्वारा २२५ — की श्रेणि-याँ ११० - के समाचार जान-नेका प्रवस्य १९१ अरवु लीखाँ 3 4 भरनाया सुरकी २२६ अलाउदीन आवर्जा 2 € € भलारहीन हैं जी, मभवर-सम्राट् 880 अलाउद्दीन करलानी 48 अलाउद्दोन खिलजी १९, ७३, २८१ -- और सम्राट्में मनमुटाव ७३ -- का अधिकार, वज्जैनपर २९१---का आक्रमण देवगिरिपर ७४-- हा पर्शं ज सवारीसे ७७, ७८ — हा स्वयारोहण --का सुज्ञायन ७५-६-की मृत्यु ८०--कं पुत्र ७६--पर आक्रमण, स्लंमानका ७६ भन्नापुर ₹≥\$ ਮਲਿफਕੈਂਗ 19 अलीशाह यहरः का विद्रोह अलीशाह, लखनीतीका शामक ३६३ ---का आक्रमण, फखर उद्दीन-पर ३६४ -- पर आक्रमण, प्रस्तः र इहीनका ३६४

| भली हैदरी, 'हैदरी' देखिए      | लालके सम्यम्भमें १३०       |
|-------------------------------|----------------------------|
| अहतमशका अधिकार, ग्वालि-       | आसियाबादका युद्ध ९४        |
| सर दुर्गपर ८६                 | इ, ई                       |
| अवध्रम पंच ३५२ ३              | इस उर कालमीका युद्ध २१०    |
| अवायना, भवीयगरका ३२१          | का लदाजाना १२४, २०५.६      |
| अव्यक्ति श्रीलुपाँ २३०        | हम हो हेल २४               |
| असनार, एक ताल १५५             | इस बनुना-'प्रतृताः देखिए   |
| कहदनामा, सारतमे ठदरनेका 🕞 🤊   | इस हतुव ग्ल मुनकहा वघ १६८९ |
| अक्षमत, बतु ११ का एव १३५      | इस दीव रका सक्ति । ३२५-३२७ |
| अहमद ३० अयार, त्न             | हर्षे मिलिक-उन सुज्ञका     |
| इका सहायक १००-१               | मन १६८०९                   |
| भहमद प्रमुशा, गालक            | इसे सभार, सोयरत वंशका      |
| सम्बन्धमे ३६२                 | पवर्तक <b>१३</b>           |
| अहमद बिन शेरकां, स्वालियस्का  | इबाहीमची शिकायन, सम्रा-    |
| इाकिम २८६                     | हमें १८१ता वच १८१          |
| <b>শ্ব</b>                    | इबाहाम तातानी, ऐन-उना-     |
| जारने अकवरी, असवारीक सम्बन्   | मुस्कका नायव १९५ - का      |
| रवसे २९२ — अलापुरक-मध्यस्य    | विधायपान, गृन-३० सुरुक     |
| में ५८३ — यम्बेलके सम्बन्धमें | से १५६                     |
| १९३ —कावी नेतर कन्द्रहारक     | इयाहीम, धारका जागीरदार १९५ |
| साबस्थमें २०१— नदरवार है      | —की किफायतयारी २९६         |
| स्वभ्यमे ३०१लाहराके           | हबाहीम सती, मलिक, की       |
| सम्बन्धमे १८ — सत्रगाँवाके    | क्षमात्राम १९८             |
| सम्बन्धमे ३६१                 | इयातीमशाह वन्दर कास्ता-    |
| भागातकर ३५                    | कटका ३२९                   |
| आगमजाह ६०                     | हमाद प्रशंत २५, २२०, २३९   |
| भावीकी यात्रा, बतृताकी २६५    | —का वर्ष, पद्मारकं चीलमें  |
| बासास्ट्रमनादाद ६५ श्रीशकः    | 75-72, 940                 |

इसाम अजाउद्दीन जुबैरी, वया-नाका प्रसिद्ध बिद्धान २६७,२०४ इमारते, दिक्लोकी 83.48 इस्माइल, हनोरके 318 ईदका अलूम १९०-२ --का त्योहार, मस्राट्की अनुवस्थितिमें २२२-३--का दरबार ११३-४--की समाज ११० ईस्ट इंडिया करानी 90 उ, ऊ بالانج उत्रबक, मम्राट् न्यजैनको विशेषता 299 उत्तमणींका नकाता, यतृतामे २३६ उत्तराधिकार, मालाबारके राज्योका 399.20 उवैरका वध ٩, ष्ठभ्र, दानकर ⇒४,२३ ५,२४८ 21,22 ऋ सह H ऋगपत्रोंका निरीक्षण, बतूनाके २३९ ऋषा वसल करानेका देग 234 प. पै ऐन इक सुरुष्ठ लखनकका हाकिम १९०-का छापा, सेनाके अग्र-भागवर १९४-५-का वलायन १९१-का विद्रोह १६८,१९१, २६० -- को केंद्र १९७-८ -- की तिरक्नारी १९६ - की दुर्दशा

१९७ -की पराजय १९५ - की मेंट, केंद्रमें स्त्रीमे १९८ - के माथियोंका बच १९८ - को क्षमादान २००-पर आक-मगा १०३-५ औ २३ भौरंगजेब Ŧ कर्जागिरि 336 300 कोइहार कंपिलाका घेरा १७४ – की श्रव-नरेशका स्थिति १७३ — के भन्न १७४,२८५--के राजकु-सारोका धर्म परिवर्तन कंबेल दुर्ग 993 ककम - एक नरहका चीनी योन ३३ १ कचराइ 292 कनलुखाँका वध 96 कतल्खाँ सम्राट्के गुरु ४२,१८६,२९८ ---का आक्रमण, विदरपर क्रिंगहम, अचहके सम्बन्धमें २२, --- दिस्ली-विजयकी निधिके सम्बन्धमें ५७-८,--दीवान-पुरके सम्बन्धमें २००१ -- देव-सके सम्बन्धमें १९ कस्रोज 82,192,260-1 कर्बे, भारतकी

345

| क्रमर         | <b>उह</b> ी न | , ঋরা            | उद्दीन क         | 3            |
|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| ₹.            | चाध्यक्ष      | 7                |                  | २९४          |
| ≄माल          | उद्योग :      | भवदुल्ला         | 4.5              | ,२६३         |
| · 4           | , प्रति र     | <b>स्</b> ताको । | श्रद्धाः         | 4.9          |
| कमान्द        | इंड्रान्स्    | जनवो ५०          | 2.919            | ।,२२५        |
| स्माद         | उहान          | मुहस्मद्         | सद               | ī            |
|               | हाँ           |                  | ५७,६४            |              |
| क मास         | पुरका वि      | बद्रोह १७        | 9 — <del>4</del> | ो भव-        |
|               |               | s s—à ∮          |                  |              |
| 1             | \$3e          | <b>स्व</b> तीयक  | विध              | 36           |
| क्रमेवड       | हानका         | বঘ               |                  | 195          |
|               |               | जाना             | ∌ 8              |              |
|               |               | नियुक्ति,        | কু পুৰ           | -            |
|               | क्याक         |                  |                  | २५३          |
|               | रा, गान       |                  |                  | 108          |
|               |               | भाष्यासि         |                  | £२७७         |
|               |               | ातृताक <u>ीः</u> |                  |              |
|               |               | . ६ – ३८         |                  |              |
|               |               | न, मम्राट        | द्वारा           | 188          |
|               | _             | विवाह            |                  | 1.9€         |
| भगकृष         | ΑŤ            |                  |                  | <b>२</b>     |
|               | का युद्ध      |                  |                  | २८०          |
|               | -             | के लिव           |                  | <b></b>      |
| काज़ी         | रल कु≡        | ानका पर          | . २२             | <b>५—</b> 'न |
|               |               | क्षान्युग        | <b>*</b>         | 15%          |
| <b>का</b> जीख | र्का वर       | 4                | 4.5              | ९०           |
| काफ़ुर        |               |                  |                  | 301          |
| काफूरव        | हा वाधा       |                  |                  | 41           |
|               |               |                  |                  |              |

काफूर माकीकी सुश्य ₹₹',₹\$6 कामरूके जातुगर -- के निवासी 284 कालीकटका ब्यापारिक महत्व ३२९ कान्द्री नदी काली मिर्चका पौधा और 120-1 फाउ कावी 300 काष्ट्रभवनका निर्माण, नगन कके स्वागनार्थ २९,१०० किशल्खाँ, मुलतानका गयनंग ९३ ---का वध १००-- का बिद्रोह । वह - की पराजय ५११ कृत्बन्दीन ग्रेयक कृतुव उद्दीनका राज्यारोहण ८२,---का बंदी बनाया जाना ८५,---का या ८९-५०, -- की मुक्ति ८१,--स अप्रसंत्रता अलाउद्दी-नकी ७८ कृतवरहोन विक्रियारकी समाधि 43 क्त्यपदीन हैदर साजा कुतुब-उल-सुरुक, सिम्धु देशका हा-किम २२८, २३७- स मेंट, बहु-लाकी २५ -- के पुत्रका वध १६८ कुनुब मक्दग 219-2,210 —की भायवृद्धि २५०-२५३ ---की स्ववस्था २५२-५४

| कुतुब मीनार ४२, ५०              | खतीबका वध, कमालपुरके १७८           |
|---------------------------------|------------------------------------|
| कुरुनाजनि ९५-२                  | खतीय हयेन, हलीका ३२४               |
| कुलचन्द्र, इक्लाबोका संत्री १८३ | खदीजाका विवाह, अब्दुष्टाके         |
| कुयानका युद्ध ३५,-१             | माध ३५६                            |
| कशम, हिन्दू राजा २८३            | स्वनमा नरंशको चुगेकी भेंट ३६८      |
| —का आक्रमण, रावडीपर २८४         | कर्लाफा अमीरुज मोमनीन ९            |
| काबधा २८५                       | स्रोतहाँ ७५                        |
| केकुवाद और नामिश न्हांनका       | चानवायक, चानकी राजधानी ३६९         |
| मिलाप ७१ — का वध ७२             | स्वान स्वानाकी पराजय ९१,९४         |
| कैस्व्यरोक्ष प्रजायन ५०         | स्त्रानेशहीद, बलवनका पुत्र ६८      |
| — के निरुद्ध पड्यन्त्र ६०,७०    | स्वाल स्वीचनेकी विधि १७८           |
| केशनी, किरायेपर माल डांने       | खास्या काजी २९४                    |
| वाळ संतरूर २४०                  | विकार व्यक्ति। वध 💎 🗸 ५ ५          |
| केंबर मसी, अभीर १०,१४           | —को केंद्र                         |
| —की पराजय १४,१५                 | रो अन्ध' का नेत्री आज्ञा ८१        |
| कोश नगर ३०५                     | विताबे अफगान २८४                   |
| कोपलक काजीका वध १६६             | - हो दुईवा, डेबिर्मिर दुर्गमें २५९ |
| कोयल, न्रफक्तन नरश ३२%          | —पर आक्रमण, हिन्दुनरेको            |
| कोत्रनगर २६५-८                  | की २८४-५                           |
| कोटः को द्रष्ठययस्था ६३८        | स्किल अने, भीदम और शिक्षिर         |
| कोह शाजाल हिमालयः १७८,२५७       | की २०६,— लेनेकी                    |
| कीशक लाल, समाद् जलाल            | विचित्र २०७                        |
| बद्दानका प्रास्ताद १३ ०-८       | न्तुमरो स्वांका आक्रमण, राजमह-     |
| ख                               | स्तपर ८७, ९०का सिष्ठा-             |
| खबायत की तबादी, तुफानके         | सनागोहता ९० — का वध ९६             |
| कारण ३०३                        | का विरक्तारी ९६की                  |
| क्रताच उन्न खतवाका प्राग्राम्स  | पर्।जाग ९४                         |
| पिटने के कारसा १६९              | ववाजा इसहाक, महात्मा ३०६           |

सवाजा जहाँकी दरमिसन्ध, परवंजको मारनेकी 929-9 ख्याला जहाँके भारतका प्रेस. टामीके साथ २९६-७ ,, का वध २९० -- का पट्ट पस्त्र १८१, २९६---मी सामाकी आत्महत्या २९७-- के माधियों का वध गण स्वाजा सरमञ्क, मभवरका नी संसार्धात 386 ग्याजा सहस्का उपाधि - की निवृत्ति, मन्नात पदार ३५७ 17 गंगाका सहास्य 40 गहहेकी नवारी 241 गयामव्हानका राज्याबोहण व 77111 4 k 5 4 (बलवन भी देखिए) गयामदर्शन स्दाबन्द्रजादह २२५, २२८ — की मज़रबन्दी २३५ गयामवहीन दामगुलीका मृत्यु २५३ गयामस्हान बहाद्य भौता । ३६२ — কাৰখ 199-3 -को भ्रमादान 197 गपापउद्दीन,मभवर सम्राट ३४६--का आक्रमण,बल्लालदंबपर३५६ -का दृष्यंवहार, हिन्दुऑक माध ३४२ - का देहास्त ३५५.

- का पसन गमन ३५३ -- का मतरा-गमन ३५३ -- का राज्या रोहण ३४०--का विवाह, ज-लालुहोनको पुत्रास ३४७--का धाद्वयम्बार ३५६-०--को सृन्य ३४९, १५३ -- के केंग्यर छागा ३४९ - केष्त्रभीर माता भं सृत्य , ५५-- वा सँद, यमुत्राक्षी ५५६ गरामन्द्रान सहस्मद् अब्बामी १५९ --- का काध्य, सीरीमें बहरामक उहरनेस १३३ - का निवास दि-ए र्रामे १३४ --का मारत-प्रवत १३० - के। सहसास १३०-२ -- की कत्रया ३३५--की प्रत स्थिति। ३६ - की भंद बतारन १३३, अहुत सम्रादकपास १२५.- क पुत्रकी नार्थिक रिधनि १३७,--को निमयण, भारत अ.नेहर १३० गत्केंद्रा निष्य, अलावहीनक सम्बर्धे वार्त्त शाह २-२--का आक्रमणु दिनिश्कपर २०५ — की पराजय, नासिक हारा २८० -- के साथ मिलिक नामिर का युद 249-60 गालियोर-म्यालियर देखिए

| गावन, दाजी                 | 110        | चुरोकी कथा, जलालउद्दीनके        | <b>३</b> ६९   |
|----------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| का वध १२९को द              | ान १२३     | चीगानका खेल                     | ₹६            |
| गिष्ठत, काली नदीके सम्बन्ध | में २८०    | ল্                              |               |
| —, जुरफत्तनके सम्बन्धन     | ३२४'१      | होटी चिट्ठों, रक्तम दिलाने      | á             |
|                            | 96         | निधिस                           | २३४           |
| गुरग्लका गुभ               | ३४६        | <b>ল</b>                        |               |
| गृह प्रवेश, वरका           | 180        | जक, एक लग्हका चीनी पोत          | \$ <b>3</b> 3 |
| गेंडा                      | પ, ફ       | जबील                            | <b>\$</b> 68  |
| गेंबेका वध, यतृता हारा     | <b>२००</b> | ज़ <b>कान</b>                   | २४            |
| —कं सम्बन्धनं कीलविन       | और         | जिज्या                          | २६४           |
| यायर                       | Ę          | जरिया नगरका भस्मीकरण            | 198           |
| गोरी, सम्राट् ५८—का        | अधिकार,    | जनानी नगर                       | •             |
| रंबालियर दुर्ग पर ८६       |            | जमालवहीन गन्नाती                | ३९८           |
| गावध-निर्पेष सुमरा हारा    | ९ १        | जमालःदुरीन, मंत्रा              | રૂપવ          |
| स्तालियर दुर्ग ८५          | -4,304     | जमालउदान, रजियाका प्रि          | य             |
| ,, का घरा                  | 548        | राम                             | ६३            |
| रवास्थियर नगर              | 68         | जमालस्द्रदीन, <b>ह</b> नीर नरेश |               |
| च                          |            | ३१४, ३३९, ३४६, ३५               |               |
| चंगेत खाँ                  | 80, 64     | आक्रमण, सन्दापुर परः            |               |
| चद्रा                      | २९३        | की धर्मनिष्ठा ३१५               |               |
| —का समृद्धि                | २०३-४      | की भोजन-विधि ३१                 |               |
|                            | २१६        | वशभृषा ३१६ — पर अ               | क्रमण,        |
| चीन नरशका भेट, सह          | ≀र्क       | संदापुरनरंश का ३४३              |               |
| लिए                        | २६३        | जयसम्द                          | 861           |
| चीन निवासी                 |            |                                 |               |
| र्चान-यात्रा, बतूता आदिः   |            | अलालक्द्रशिका विद्रोह, स        |               |
| स्थागित करनेकी प्राथन      |            | स्थातर्से, तथा पराजय ।          |               |
| चीनी पोन                   | ३३०-२      | जलालंडदर्गन अखबी                | २२            |

जलार उद्दीन अहमनका विद्रोह १८०, ४४७ —का वस्र ३४७ जलालश्द्वदीन कंती, फचहका हाकिम २१, २०२, २२५ जलालस्द्रीन नवरेजी 364-6 ३६९ ---का चमत्कार --की भविष्यद्वागी 385-2 366 ---की मृत्यु -- द्वारा चरोकी भेंट 3 € 19 फीरो पका जलाल इदरीन विद्रोह ټ و --का राज्यारोहरा چو · e <u>— কা ব্য</u> जलाल, काजी, का िद्रोद १२४, २.४-४, २१०, ३०४, ३०६ २०८-९, ३५९ —की प्रशास्त्र -की विजय, शाही सेनायर २०६ २६८ जलार्ली -के हिन्दूओं का विद्रोह 444 जलूल बीरमैनिक ₹05 19:-95 जलूम, ईदका --यात्राकी सनासिपर 996 **२९**% ज़हार (धार) जहाँवनाह जहाजीका पराजण, बतृताङारा ३५८ भव्. २६५, ३३३ जहारशद्दीन जामाताका प्राणदंड, कोलम 324-9 नरेश द्वारा

जामे मस्तिद, कोलमकी ३३ ५-दह फत्तनकी ३२६-३२७ - दिल्ली को ४८: - फंद्रशनाकी ३२८-९:- पारुनीरकी ३ र १: - मंदा पुरक्ती ३१०: -- हेलीकी ३२४ जामेवश्रंविया 13, 18 जास्त्रमर्था, कन्द्रहार नरेश ३०१ --का वर्ताव, बतुताके माध ६०८ जियास्वरीन २६,२१६, २२५-का निर्वायन १५ --- की नियुक्ति भारतादक पर पर २२५--की हेड, डाडी नाचनका ६५० जुबदाकी कथा 90 जुर पत्त्वन 3 24-4 जनहरूवी ५३---का प्रशासन, दिप्ली स ९३, ९४--का विद्रोह, विनाम ५० - का राज्यारीहरा १०३ की योजना, पिनृत्रभ वी ७०, १०० ('मृहस्मद लगरका और 'सछाद्' भी श्विम्) जेनक 11

जनल गर् जिन्द्रह्मद्रांन मुक्षारक, श्वास्त्र्यर का काओं ८४ जा, एक नरहका चाना पोन ३६। जोन नदी ३६% जोराबरसिंह, राजदीका संस्था पक २८४ जीहर, कविलाकी महिलाओं र 95 であ - स्याह, अवेन, तथा न्त 12 49.9 रामस -विगालके सम्बन्धमें 353 ठ 34 रहा डीकदारकी हत्या, दीलता-य दके 300 द्ध ÷०३ अक्षा प्रयन्ध डाकुओम भट, बतुनाकी \$ 750 डायन और योगी 200 इायनोका वरीक्षा ₹∵, ₽ हेरे, सम्राट् तथा अमार्गे हे टोम आता, बतुनाके अनु-यायी **३५५,५५६** डोलं, साम्त्रके २२० 7 सबकातं अक्रमरी 9.8 तवकाते नामिरी 45,54 तरमधीरी पद्मारका सम्राट २४३, २९३ तरमी, चीन-पन्नाहका दुत २६५, ३३९ नरावड़ोका प्रथम युद्ध 46

तरीदा, एक तरहकी नौका 96 तरूपत भवन **२२३** नाज उद्दोनका व्यापार सीलान आदिसे २९०-की निय्क्तिः खरवायतके हाकिमके पर २०५--की पराजय २१०--के माथ युद्ध, मुक्तिकका २५० तात उल भारफान २६१--का देहा न्त, केटमें १६६,२६८ की र्कद २६८—की गिरफ्तारी १६६—के पुत्रका वधा 988 नाजपुराकी यात्रा, बनुनाकी 🗔 २७७ तातारियोके आक्रात्रण ૭ ફ तारना 90,20 तिरवरों, को रूम नरश ६३८ --को स्थायब्य प्रश्वा 3 2 6 २४० तिलपतकी यात्रा, बनुताकी ंतात<sup>्</sup>की रस्म मुमलमानीमं १२८ ्, यत्नाकी पुत्रीकी मृत्युपर २५९ तुगुलक दुरुना, और खाने खानाका युद्ध ५१,---का आरंभिक बृ-सान्य ९२,--का देशान्त १००, —का विद्रोह ९४, --का पड्-यन्त्र, खुसरोके विरुद्ध ९३,--का सिंदासनारोहरा ५५,--की सन्युक्ता अफबाह ५०,--की विजय ९४ तुगलकावाद 88,84,101

| त्गलकःबादका प्राया     |                   | डाक-अधिकारी                | <b>ર</b> પ્ય    |
|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| मुखायादकी गानव         |                   | दश्यम्                     | 374             |
| चेश्यार्ष्             | 43,3:0-1          | के नरेशका असंबंधि          |                 |
|                        | 19                | ·                          | 375-9           |
| नगणका वध               | 166               | काकद्,ऐन उन सुल्कका हा     | जिया १९५        |
| —कं भ्राताओं का        |                   | दानकर                      |                 |
| नंगा, हाँमीका मंस्वा   | पक ४२             | दारनल भसन —शावयू-          | ,               |
| प्रमायक, खरबायमका      | शासकः ३०३         | द्वारभरा, दिल्हीका राज्य   |                 |
| थ                      |                   | दान् <u>य</u> ह            |                 |
| थानाकं सन्बन्धमे अन    | कुल पिदा          | दामि नेका विकाय            | ÷ = 9 - =       |
| और अवृतिहा             | 564               | ामीका उपराप्त यस राही      | 3 4 2           |
| यात्र भेजनेकी प्रधा,   | वर्जे             | त्रवाको माणादा <i>प्</i> र | <b>च्या</b>     |
| कं धर                  | २५४ २५०           | पार्वानी                   | 333             |
| द                      |                   | <b>हिरह</b> म              | 11              |
| दकील, दोकाका राज       | 330               | ोंदलकी ४३-२२ सा उत         | ए हाना          |
| दोमश्कपर आक्रमण्       |                   | 1.20-1亚1 (141)             |                 |
| दर, अञ्चका,भिन्न भिन्न | समयोग्नी१५३       | माना १०१का प्रा            | আৰ সমু          |
| दरमते शहाद्व, दर       | प्रसन्का          | ४६-५-की इसाम               | 81-41           |
|                        | <b>₹</b> ≥ξ->     | -को खाला झने               | ন লা <b>ল</b> া |
| द्रवार, सम्राटका       |                   | १०६०-में रह जाने           |                 |
| —मे दस्यारियोक         |                   | र्थ । भी। सूत्राः। १०      | ١               |
| दश्यास्योंका कम, ईः    | द् <b>के</b> जलू- | दिरुषा प्रवेस, यतुताका     |                 |
|                        | 111-2             | दिस्करी-प्राचाकी नेपारी, र | धन्-            |
| —,दरबारमं              |                   | ત્યાઓ                      | 2 9             |
| दशद्भी, सुन्योकी ए     |                   | दिक्लीयण्ड सिका            |                 |
| दम्युआंके माथ इटारत    |                   | दिस्टी-विजयको निधि         | 49-6            |
| मनरेशकी                | \$80              | ,, के सम्ब                 |                 |
| दहकाने-समरक्रदी,       | <b>ম</b> ধাৰ      | कांनगहम                    | 40              |

| दीनारकी भेंट, बत्ताको ३१३     | नमाज़की सस्ती, तुग़लकके           |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| दीवासपुरकी अवस्थित ९१-२       | समयमें १०३,१४०                    |
| दीवानखानेकी सजावट, ईदके       | नर-मांसका आहार २११                |
| अवसरपर १३१                    | नसरतस्यौ नुकका विद्रोह १४८-६      |
| दुर्भिक्ष ५५०,१८९,१५०,२१०,२११ | की प्राथना, क्षमाके लिए १८९       |
| •                             | को क्षमादान २००                   |
| २८९,२९०-की भयंकरता २११        | •                                 |
| कंसमय सम्राट्का प्रवन्ध       | नसरहराका वध १९७–१९८               |
| 140,541,149                   | नहाबन्दी, यन्त्रणा देनेवाला ६६१   |
| देविगरिश घेरा २०९             | नाखुदा इलियासका आश्रय             |
| देविगरि दुर्ग २९८             | ग्रहरण, स्वम्यायनमं ३०४           |
| देवसिस्यिक् आक्रमण ७४         | ——काबधा ३०४                       |
| देवल देवी ८४                  | नावोंका परस्पर अभिवादन ३७०        |
| देवल बंदर १८,१९               | नामिरउद्दान ( भव्यमश-पुत्र )      |
| दीलतशाह, मलिक २४३,२४५         | का राज्यारोहरा ६३,६४              |
| कां सृत्यु १८४                | ––काबध ६४,६८                      |
| दौलनाबाद २९८-३००              | नामिर्वद्दान ओहर। २५८             |
| कायसायाजाना १५०               | नामिरवद्दरांन ख्वारजमी ११९,२२४    |
| - के विभाग २९८                | नासिक्टहान, प्रसिद्ध विद्वान्,    |
| द्रुपद १९३                    | उक्नैनका २९७ <del>का</del> बध ३९८ |
| ध                             | नामिरव्हीन (यलवन-पुत्र) ६५,३६२    |
| धर्मपरिवतन, कम्पिलाके राज-    | की मृ≈यु ७१                       |
| कुमारका १०४इहफलन-             | की यात्रा, पुत्रके विरुद्ध 🌞 🔸    |
| नरशका २३६,-प्रमको नामक        | तथा केङ्कबाइका मिलाप              |
| दासीका ३४२                    | नासिर व्हान बिन मलिक मलकी         |
| द्याह २९५                     | पराजय २९९                         |
| न                             | नःसिर३द्दीनः मभवर-सन्नाटः ३५६     |
| नउमर्ग्हीन जिलामी ३०४         | ——का अभिषेक ३५७                   |
| नदस्वार १०१-२                 | —कः पलायन, दिस्सीन ३५६            |

| के फुफर भाइयोंका वध ३५७           | पालम दरबाजा २५६                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| नासिरउद्दोन वाह्यका भाषस १२५      | पीरपाधीकी दश्गाह १९                |
| को दान १२६                        | पोनका जलमन्न होता, बतु-            |
| नामिरव्दोन, मधाट्का सुमा-         | ताके ३५५-६                         |
| हिंब ४३,२४३                       | — का नाश, फन्दरीना आर्जे-          |
| नागिर, काजी का पलायन,             | वाले ३३४                           |
| मस्राट्ड भेषसं ३०६                | का प्रस्थान, बतृताके ३३५           |
| नितासवद्दीन, चन्द्रेरीका असीर २०३ | पोत, चीन देशके ३३०-१               |
| — पर आकस्मा, पठानींका २०७         | —भारतीय ३०६                        |
| निजामस्ददीन, बदाजनी ९४-९          | ्योत-निर्माम, चीनदेशमें १३१-२      |
| नील नदी १,३७०                     | -पोतपर आक्रमग, बतृताके 💍 ३५८       |
| त्तरवद्वदीन करलानी पश             | पोतयात्राका प्रदम्ब, <b>बन्</b> ता |
| सुरत्यसीन, हर्नोरका काली ३१४      | हारा इ.३४                          |
| नीशरवाँ यम्राट् २२६               | पोतारोहणका समय, कास्ती             |
| स्याय दरशहर १४९                   | कटमें ३३४                          |
| न्यायध्यवस्था, कोलमकी ३३८         | पोनोंको सम्पनि, जलमान ३३५          |
| प                                 | प्यामवाड़ी ३६४                     |
| पटानोंका विद्रोह, दौलता-          | प्राचीर, दिल्ली नगरका ६०           |
| बादके २०६~⊅                       | प्राणियाम, निदयोमें ह्वकर ४०       |
| पत्तन बंदर ३५२                    | प्राणदंड, तलवार छीननेके कारण       |
| पटार्थीका भाव, बंगालमें ३६०       | ३३९-नारियलको चोरीके किए            |
| परवेतका भायोत्रन, सम्राट्डी       | ३१८-९फल हटानेके कारण               |
| भेंटके लिए १२१                    | . 33<                              |
| काबध १२२                          | प्रार्थनाकी स्पवस्था १४९           |
| पांड्यवंश ३४४,३५३                 | प्रेमियोंकी समाधि २९७              |
| पोयनिवास, सागरके ३०२;             | फ.                                 |
| —मालावारके ३१७                    | फंत्रीना १२८                       |
| पारूमकी यात्रा, वनूनाकी ४३        | फलरउद्दीन १६२का बाक्रमचा,          |

**अलीशाहपर ३६४--के पुत्रका** वध ३६४--पर आक्रमण अली-शाहका ३६४ फखरबद्धदीन उपमान, काली-करका काज़ी 380 फतहःक्ला, सैफउद्दरीनका 139,187,183 नायय फतृहाने फीरोजशाही, करोके सम्बन्धमें 188 -- दारवल भमनके सम्बन्धमें ६५ फरिश्ता १९,७३-- खुसरोखौंके सम्बन्धमें ८८--दुभिक्षके सप्र-यके सम्बन्धमें १५०-१---नद-रवारके सम्बन्धमं ३०१— बंगाढके सम्बन्धमें ३६२ — वह। उत्तरीन के सम्बन्धमें १७५ - मुहस्तद तुगुरुकके सम्बन म्बर्मे १०२, १२०-रतलके सम्बन्धमें ३६०--माधु संनीसे सेवा लेनेके सम्बन्धर्मे ।५५ फरीद उदुदीन, सम्राट्के ŋ6 36-9 कल, भारतवर्ष के 30-3 फवीह बददीन -के साथ यात्रा, बनुनाकी १६-9 फाकनोर फालकिया, उपोतिपविद्यालय २२५ काहियान, कक्षीजकं सम्बन्धमें २८१

फीरोज तुग्लकका आक्रमण,

सिन्धपर १३

फीरोज बद्खशानी, कक्षोजका

हाकिम २८९

फीरोजशाह,हाजियोंका सरदार१०६

फीरोजा अख्यन्दाका विवाह

१३९-४०

फीरोजाबादकी अवस्थित ४६

ब्रालमें पदार्थोंकी सस्ती ३५९
बंगालके जजीरकी अस्पर्थना १३९

बत्ना ---का आक्रमण,जलालीके हिन्द्भों पर २६८ — का आगमन के पर्मे २७८ तथा कसांत्रमें २८० -- का भातिष्य, राजमाताकी भोरमे, २१४-६, सम्राट्की ओरस २३७, हनोर सम्राटकी ओरसे ३४०--का उपहार, गयास उद्वदीनके लिए ३५३--का एकाकी पलायन २०२--का गृह निर्माण २५२ — का खुटकारा, हिन्द्भोंकी केंद्रसे २०२ -- का तट पर छूट जाना ३३५ -- का दिह्यो-निवास २४८--का दौ-स्य २६५-का पढ़ाव, झजपुरा में २७९ - का परामर्श, दिली लीटनेके संबंधमें हमनसे ३४० वतृता (क्रमागत)---

--का पलायन, हिन्द्ऑके मामनेसे २६९--का प्याम बुकाना, मोजेसे पानी खींच का २०५-का प्रवस्य, कृतुय मकवांके मंत्रेश्वमें २११-२--का प्रवेश, फाकनोरमें ३२२, मंजीरमें ३२३, तथा राज द्रवार में २१२—६ — का प्रम्थान, चीन-के लिए २६५, मालद्वीपके लिए ३५७,--का बन्दी बनाया जाना २००--का बुलावा, सम्राटकी भोरसे २६२, तथा मध्यर सम्राट की ओरसे ३४६—का मारतीय नाम २२४---का राज्रियापन, एक खेतमे २०२-३, ग्वदमें २७३, बीरानगांवमें २७४—का लूटा जाना २६३, ३५८--का विश्राम, पालममें ४३-का वैराग्य २६१—का वनधारण २६१-२--का सन्कार, जलाल-बहुदीन द्वारा ३६७, फाकनोर-नरेश द्वारा ३२२ --का स्वागत, कालीकरमें ३३०; गयास-बहुदीन द्वारा ३४७, जालनसी द्वारा ६०७ -- की अनिच्छा, नौकरीसं २६२-की अम्य-र्थना, मसजदाबाइमें ४२;

वतृता (क्रमागत)

---की अभ्वर्धना सम्राट् द्वारा २६३, जालनयी द्वारा ३०७--की उपस्थिति, राजदरबारमें २२७ - की कठिनाइयां, मक-बरेके प्रबन्धमें २५०, २५५--की गिरफ्नारी, एक दल द्वारा २७० -की जामातलाशी, हि-न्द्रओं द्वारा २७५—की दामीका ेंहाम्न, ३४३, १५४--की नियुक्ति, काजीके पद्वर २३१ २३४, मकवांके मुनवलोके पटवर २४९ -की वराजय ३५८ —को पुत्रीका देहान्त और २१८, २१९-की प्रशंमा, सक्रवरके प्रवश्चम २५४-को मार्थना, ऋग सुका-नेक लिए २३७, २४२-३--की बेहोशी, योगियोंके समन्कार-में २९१ —की भेंट, कवाम रहदीनमं २६, कुनुबरलमुद्दस्से २५: महारमा करूब फारहसे २०५; योगीय ३११, वियुक्त दायोंसे ३४३, तथा सम्राटसे २२४:--की मित्रना, जलाक-बहुदीनके साथ २१;—की मुक्ति, पहरंसं २६१, २०१-२ --की यात्रा, संजोधन

बत्ता (क्रमागत) की यात्रा ( अबीवक्सर ३६, अबीमरुर ३२१,अमरोहा २५५, अलापुर २८३, उउजैन २९७, ऋचह २१--२७ कंजीगिरि ३३६, कंट-हार ३०७, कचराद २९२, कक्षीज २८०: कामरू ३६५, कालीकट ६२९, ३३९, ३४३, ३५८, कावी ३०७, कोकानगर ३०९, कोल २६७, कोलम ३३७ -३५८, सम्बायत ३०३, ग्वा-क्षियर २८६, चन्टेरी २९३, चीन ३६८, जनानी नगर ७, जहार २९५, जुरफसन ३२४, ३४३, तस्रपत २६५: दहफलन ३२५, ३४३, दीलताबाद २९८; नदर-वार ३०१, पत्तन ३५२, फेर्सी-ना ३२८,३४३: फाकनीर १२१. ३४३, बंगाल ३५९: बयाना २६५-६६ बरीन २८७, बुद्रपत्तन ३२७, ३४३, बेश्मद्वीप ३०८, मक्कर २०, मंजीर ३२२, ३४३, मभवर ३४४, मनरा ३५४, मरह २८३, मसज्दाबाद ४२, मालद्वीप ३४४, ३५९, माला-बार २६२, ३१६, मुख्तान २२, मोरो २८२, साहरीनगर १७, ६८, ब्रजपुरा २०९; शास्त्रियात

बतृता (कमागत) की बात्रा १४३, संदापुर २१०, १४१, सरस्वती ४१, सागर ३०२, सुनारगाँव १७०; सैवस्तान ८, हमोर ३१२, ३४०, ३४३, ३५८, ६वनक ३६९, हाँसी ४१, हेली ३२३, ३४३.)

वत्ता (क्रमागत) की युक्ति, ऋण

की युक्ति, ऋण चुकानेकी २३८ --१-की विजय, शत्रु पोर्तोपर ३५८ -- की विरिक्त २६१ -- की संपत्तिका अपहरण ३४३--की समुद्रयात्राका आरंभ ३०८--की स्वीका देहास्त ३४३---के भागमतकी सूचना, सम्राट्की ४२-३-के जिम्मे अमानतक रुपयं २५८-९--कं हुचनेकी अफवाह २००-के पुत्रका जन्म ३५९--के पातका जलमञ्च होना ३४५-के वोतेपर भाकः मस् ३५८-- के प्रति उपकार, मित्रोंका २५९-के रोग मस्त होनेकी प्रसिद्धि २५८ — के वध की आजा दलगीत द्वारा २०० सम्राट् द्वारा १४४ — के वियुक्त साथियोंका भागमन ३४८--को अङ्चन, दिस्की कीटनेमें 228

--को आदेश, ऋण न लेनेका २५१—तथा राजधानी में रहनेका २४९-को खुगे की भेंट, जलालब्द्वशन द्वारा ३६७---का दान, सम्राटः की भोरमं ३२२,२२१,२२७, २३४,२५१ -- को दावत, मक-यलकी ओरसे ३०५-६-को दिस्की लौटनेका भादेश २५५ -को भेंड, योगी द्वारा दीना-रकी ३१५,३५:--हारा अदा-यसी, अमानतको रकमकी २५५ -- द्वारा अधाकी निवृत्ति, सर-मोके वसीम २७३- द्वारा सुरोकी भेट, खानसा-नरंशको ३६८-९ —हारा वधका नियंव, एक का-फिरके २८६—पर आक्रमण, हिन्द्भोंका ३५,२६९, ३५८--पर नकाजा, उत्तमखाँका २३६-पर द्या, विधिककी २०१-पर पहरा २६०--पर महामारीका आक्रमण ३५०--पर मक्ट, माथ खुटनेके कारण ४६९-४०८ बद्र, आलापुरका हाकिम 264 --की बीरता 264 --की हत्या ₹64-६ ---के पुत्र और जामाताकी इस्या २८६

वतृता (क्रमागन) —

बदरहदीन फस्माल 75 बदरउद्दीन, मंजीरका काज़ी वद्रव्हदीन, नास्त्रिवद्दीनका वदरचास, हजार समृतके स-स्वस्थर्भ वदाजनी ३--- विहास्त्रीके सम्बन्धमें ८३-४-- द्मिश्चके सम्बन्धम १५०, १८५— दीलताबादके मस्यम्धर्मे १७० -- वहाउद्दरी-नके सम्बन्धमें १०५--वधके यम्बस्य में 787-2 वयानाका पतन बरती, ख्यारे खाँके सम्बन्धमें ८८ —बहारहर्दानक सम्बन्धमे यर प्रस्का आश्रपहान, होशी-1751 164 वरीट वर्शन यळवनको आरंभिक अवस्था ६६-८ -को परान्तीत ६८-की मृह्य ६९ (गयामस्त्रुत्राम मी इंकिए) बस्रोत्रग 204 वहराखदेव ६५०--का आकारता, मभवरपर ३५०--की पराजव तथा वध ३५२--पर आक्रमण गवास-उद्वदीनकः ३५१

| बह्छाल सेन           | ३६३      | बुरहान बददीनका मठ,            | चीन-              |
|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------|
| बस्तियाँ, मालावारकी  | 396      | का                            | ३६९               |
| बहज़ादका वध          | 208      | बुरहान उददीन, शैख             | 3 &               |
| बहराङ्ख              | १९९      | थेरम द्वीप                    | 306-9             |
| वहराम, गज्नीका शासक  | 923      | ब्राह्मणोंका आदर, बुद्पर      | नमें ३२८          |
| बहरूोल छोड़ी         | 13       | भ                             |                   |
| बह्लोली मिका         | 13       | भक्तर                         | ₹0                |
| बहादुर, मलिकका वध    | ३५७      | भविष्यद्वाणी, नामिर उद्       | दीनके             |
| बहादुर शाहका अधि     | कार,     | सम्बन्धमें                    | €,3               |
| उउनेन पर             | २९७      | भारतमें भार-वहन,              | २५८               |
| बाँमके बन            | २२२      | भारतवर्षके अनाज ३३            | (- <b>४</b> −के   |
| बाबर                 | 53       | फल ३०-३३                      |                   |
| —गैद्देके सम्बन्धमें | Ę        | भॅटका ब्यवसाय ४, <sup>५</sup> | <b>⊹—की</b>       |
| —नीलोंके संबंधमें    | 949      | भावश्यकता, स                  | <b>म्त्राट्से</b> |
| बायजीदी, मनीपुरका हा | किम १३९  | मिलनेके लिए १०९               | ९—की              |
| बारगाह 1             | 193, 194 | बानुएँ, सम्राट्के             | लिए               |
| बिजनीर               | ३५५      | 904-8, 909,5                  | 18-               |
| विदरकोट १८४-का ह     | सर १८९,  | देनेकी विधि १०८               | -९                |
| २०१पर अधिकार         | ा, अ-    | भीजन, राजप्रासादका            | 112               |
| लीभाइका २०१          |          | —,विशेष                       | 119               |
| बिलादुरी             | २३       | —,माधारण                      | 116-20            |
| बुद <b>्श</b> न      | ३२७-८    | भोजन–विधि ३                   | ७,२८,११८          |
| —की मस्जिद्के प्रति  | हिन्दु.  | —मभवरकी                       | ₹8℃               |
| ऑका आवर              | ३२८      | —हनोर नरेशकी                  | -                 |
| बुरहान उद्दीन        | २६       | भोज, राजा                     | २९५               |
| ,, धर्मीपदेशककादा    |          | भोज, वलीमाके बादका            |                   |
| -को निमंत्रख, भारत   | आने-     | भोज्य वदार्थ, साधारण          | मोजन              |
| <b>4</b> 1           | 196      | के                            | 119-20            |
|                      |          |                               |                   |

म मंजीरका स्थापारिक महत्व ३२२ मध्यरपर अधिकार, काफुरका ३४४ ु, पर भाक्रमण्, बलालदेवका ३५० मअसमा नवारीख ₹ \$ मकवल निलंगी, खश्वायनका 308-4 शासक ., की दावन, बनुनाकी ३०७-६ मबदुमें जहाँ, यम्राटकी माता २६, ४२, २१३-की ओर-से आनिध्य, बनुनाका २६३,२१४ - की ओरमे बतनाकी स्त्रीका २२० मजदूर, किरायेके २४०-१,३१८ मन्द्र उद्दर्शनको दान \$ 20 मनग ( मद्रा ), ३%३-५ मदिरायान ્ર ૭૨ ,, काइड २५८, ३०२ ममकी, बतुताकी दासी 💢 🛊 ५२ मरह नामक नगर 262 मरहरा जियाँ, दीलनावादकी २९९ मरहटं, नदस्वार के 305 मरहटोका खाद्य पदाथ, नद्र-वारके ३०१-२--का विवाह संबच, नद्शवारके ३०२ मलिक अलपी-मलिक काफुर देखिए। मस्कित्रजलनुद्रमां \$ ? Y मिक्ड उलतु जार ३०९

मिक उस हकमाँका विद्रोद ३०४ मलिक कवला मिकिक काफूर महरदार ७९,-९०,३५१---का वध 96 मलिकजादह तिरमिज़ी २२६ मिलिक जादा ₹€ मलिक दौलनशाह २४३,२४५ मलिक नकवह १७८, १७५ मलिक नमरत हाजिब मलिक नामिसका युद्ध, गार्जी के माथ ₹99-60 मलिक यस्फ बुगुरा मिकिक शाह, सम्राट्का दास १९१ मलिके नामिर, मिधका विजेता सलिके स्वीरका वध २६६---की क्राता २६६ मशकाल, कालीकटका प्रसिद्ध धनवान् मयङदका वध ममजद्वादकी यात्रा, बनुना asít. # 3 मयकर्। ₹ \$ मनालिक उठ अवसार ३, ११,४६--अमीरों ही खेलीके सम्बन्धमें ११०-तोलोंके सम्बन्धमें १५० -- उत्यारके सम्बन्धमें 116 —दासियोंके सम्बन्धमें २२।

मीरदावका पद मसास्त्रिक रूल भवसार (क्रमागत) २२९–२३० मुअउत्रहद्दीन, रतियाके भाई, ---रतरुके सम्बन्धर्मे ३६१ --- सदरेजहाँ के सम्बन्ध में २२५ मुभजजबद्धदीन कैकृवाद ३६२—का --- प्रमाट्की आखेट यात्राके २४०--सिक्के राज्यारोहण ७०—का मिलाप, सम्बन्धमे वितासे ७१ -- का वध ७२---मम्बन्धर्मे 12 मसूद्रसाँका वध का सुशायन ७२ 143 —की मानाका संगमार **मुईन**उद्दरीन 261 348 मस्जिदका सम्यान, हिन्दुओं मुक् बिल 208-4 —का युद्ध, ताजबददीनके द्वारा 356 मन्त्रिष्टें, इब्नदीनारकी ३२५,३२० स्याध ₹\$0 महमूदका देहान्त —की पराजय 99,100 २०६ महाभागत, कामरूके संबंधमें ३६५ मुग्।सब्द्रदीनका विवासन मुज़फ्फ़र, बयानाका हाकिम २६६ महासारीका आक्रमण, बनुता पर मुदाओंका वर्षा, यम्राट्के राज-३५७-, मतगर्मे ३५४-५-, शाही सेनामें १८४,२५९ धानी प्रवेश पर 386 माकीपोलो, कुम्ना जातिक सुपती, वधाजाके निर्णायकः संबंधमें मुदारक, अर्थार 91 २६,२२६ --- , मभवरके सम्बन्धमें मुबारकर्वा, सन्नाट्का भाई। 160 मालद्वीप पर आक्रमण **भ्वारकशा**ह 386 २६.२२६ मालव जाति \$ 2 F मुलतान ₹ ₹ मालाबार ३१६-७-की आबादी मुक्कउल हकर्मा 504 ३१/-की शासनस्यवस्था ३१८ मुवलकान वात्री, मान्यवारमें ३१७ मुपलमानी और हिन्दुओंका पारस्य --के नरेश ३१९ माहकका प्रयत्न, विजरखाँ ह रिक सम्बन्ध 222,390,323 स्क्रिय --का भभाव, बुद्धःसमर्मे मीनार, भस्तमशकी ---का प्राधानन, संजीरमें ४९,५० -- , कुतुवउद्गरीनकी 40 -का सम्मान, कोलममें

| तथा मालाबारमें ३१९—             | मौलवियोंका वच, सिन्धु           |
|---------------------------------|---------------------------------|
| से भेदभाव, हिन्दुर्भोका ३१७     | निवासी १६०-२                    |
| मुस्तनयरिया, बतदाद की एक        | को यन्त्रमा, नहायन्दी           |
| पाठशाला १३६                     | द्वारा १६१                      |
| मुहर्द्भद उरियाँ २७२-८०         | य                               |
| मुहम्भद् गोरी २८१               | यहदी लोग, कंब्रागिरिकं ३३६      |
| मुहस्भद् नुग्लकका भाषरण १०२-३   | यात्राका प्रवंध, मालावारमें ३५८ |
| —का बर्ताव, विदेशियोकि प्रति    | —को निधियों २६५                 |
| ४—की कटोरना १५३—की              | —की मुक्तिस ८२-३                |
| क्षमाप्रार्थना, गयासबद्दीनमे    | यात्रियोका हुबना २००            |
| १३४—की दानशीलना १२०             | चारियोका अहुनकाय २८८-९५,        |
| —कं≀ न्यायमियता १४६ <b>–</b> ०  | ३११-२का वश २९३                  |
| —की राज्यसीमा २—के              | —का सन्कार, सम्राट द्वारा       |
| सिक्के१६,१२—पर दोषारीप          | २८८छे प्रथम दर्शन,              |
| १४६-० ( 'सम्राट्' और 'तृत-      | वन्ताको २९३                     |
| हकाँ भी देखिए )                 | योगी और डायन २८८,३९२            |
| मुहम्मद दौरो, ईराकका ब्यापारी अ | योगी, मंजीरका २८८               |
| मुहरूपद नागीती, हनोरक ३१३       | ₹                               |
| मुहस्मद् यगदादी, शेख ९          | रक्त रॅक १२                     |
| मुहम्मद् विन नजीव ५८३           | रमव बर्क्ह १८६                  |
| मुहरूनद बिन बैरम, बरीनका-       | रजिया ६२-४                      |
| हाकिम २८७                       | रतन्त्र, भारतीय २१७-१८,३६०      |
| मुहरमद् ससमृदी बगालके           | रस्र, सैबम्तानका हाकिम ५०,१४    |
| सम्बन्धसें ३६०                  | राजकस्याश्रीका सुत्य समा        |
| मुहम्मद शाह बन्दर ३३७           | वितरमा ११५-१६                   |
| सृतक्की सम्प्रति, सूदान तथा     | राजदरवारमें यतुनाकी उप-         |
| पुरफत्तनमें ३२५                 | स्थिति २२७                      |
| मौरी २८२                        | राज्ञदूत, चीन सम्राट्का ३९३     |

| रामधानीका परिवर्तन                     | 900.9         | स्तरमश्र <b>—शहरमश</b> , है | (खिए         |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| राजभवनके द्वार                         | १०३-५         | लाट, दिलीकी                 | ध९           |
| राजमानामं भेंट, बतृन                   | ाकी           | लाह <b>ी</b>                | 18,14        |
|                                        | <b>३२०-</b> १ | लाहौर-विजय                  | પુડ          |
| राजा, मालावारके                        | ३१९           | लिकाइस्मादंन                | 99           |
| राजाओंका पारस्परिक सम्ब                | म्घ,          | लुला, फाकनीरका न            | ी सेना-      |
| मालादास्क                              | \$18          | ध्यक्ष                      | <b>३</b> २३  |
| राजाशाकी नामीली                        | ३४८-९         | व                           |              |
| राज्य-सीमा, गुहम्मद                    | तुग-          | वंदनाका क्रम, ईंदके         | दरवारमें ११४ |
| लक्की                                  | २             | —, सम्राट्की                | 906-9,998    |
| रामदेव, मजीर-नरेश                      | ३२२           | बंदियोंकी गुकाएँ,           | देवांगरि-    |
| रावड़ीका चेरा                          | <b>3</b> 68   | दुर्गमें                    |              |
| —पर अधिकार, गोरीका                     | २८४           | वकील, चीनी पौतका            | <b>३३</b> २  |
| रुक् आलमकी समाधि                       | २३            | वगलरनामह                    | 3.8          |
| कक्षत्रहीन श <mark>ेख, मुलतानका</mark> | 4,900         | वजीस्की अभ्यर्थना, व        | रंगालके १३३  |
| —को जागीरका दान                        | 100           | वतसंमूया, कन्नीज            | कं सन्ब-     |
| रक्टदर्गनका वध                         | ६२            | न्यमं                       | २८०          |
| — का मिष्ठावनारोहण                     | € 3           | वधस्थान, दिस्कीका           | 308          |
| की पराजय                               | ७२            | वध्न और वरका मिल            | ाप १४१–२     |
| रक्उद्दरीन क्रेंशी                     | 91            | की सवारी                    | 185          |
| - रक्षदरीन, शेखनल शर्य                 | खका           | वनार, सोम <b>रह</b> जातिः   | त सरदार      |
| ल्टा जाना                              | 148           | ۷,                          | 10, 13, 18   |
| का सम्मान                              | 158           | दश्य जन्तुओं का उप          | इ.व. वरी-    |
| रंगमाही                                | ८,९           | नर्मे                       | २८७          |
| ल                                      |               | <b>धर</b> -वधूकः मिछाप      | 181-85       |
| लस्बनौती                               | ३६३           | की सवारी                    | 144          |
| पर आक्रमण, मुनई।                       | न स्त्री      | वरनगल पर अधिक               | ार, शाही     |
| तथा शेरकाहका                           | 343           | सेनाका                      | 199          |

| वस्तीमाका भोज १३९,२५४             | शम्पउद्दीन कुलाहदोज़का             |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| वहारद्वदीन गश्तास्प, कपिला-       | भाश्रयप्रहण सम्बायतमे ३०४          |
| नरंशकी दारगमें १७३—का             | कावध ३०४                           |
| इनकार, भक्तिकी शपथमे १७३          | शम् दीन वदस्त्रशानी, अस            |
| का वच १७६का समर्पण                | रोहेका अमीर २५५                    |
| १७५की दुर्दशा, रनवासमें           | ओर अजीत सम्मारका                   |
| १७६की पराजय १७५                   | क्रगबा २५७                         |
| वाषिका-निर्माणकी चाल,             | - शरश्रके पालनमें कड़ाई १८३,१४८    |
|                                   | शरक जहांपर आरोप, दस                |
| हिन्दुओंमें २७२<br>वारंगल विजय ५७ | सहस्र दीनारका २८१                  |
| वास्युदेव, फाकनोरका राजा ३२५      | र्वाफीडलमुल्क २३२                  |
| विकमादित्य २९७                    | भाव, बात्र कियं गये मनुषयोक्ते १८८ |
| विक्रयनिषेच, हुकान(पर ३२०         | बाहर उसलाका पलायम 👤 🥞 🦫            |
| विदेशियोंका सन्कार ५,१२०-१        | का पड़पन्त्र १९०                   |
| क भागमनकी स्चना २                 | शहायत्रद्वीन, गाजरीनी २२६,         |
| विधवा, हिन्दू ३८,३९               | \$\$0,\$3°                         |
| विवाह, ईद्के भवसरपर । ११६         | —का पलायन १२२                      |
| वेश्याएँ, तरवाबादकी ३००-५         | का नेवारी, भेंटके लिए १२१          |
| व्यापारी, कोलमके १३७              | की मेंट मम्राटमं १२३               |
| ब्रजपुरा २८९                      | की सम्यक्तिका विनाश १२३            |
| <b>श</b>                          | को इनाम, यम्राट्की                 |
| शम्मवदुदीन अलतसशका आ <b>ष</b> ्   | ओरसे १२२−३                         |
| रण ६०                             | —को दिक्ली-प्रवेशको                |
| का राज्यारोड्स ५९,६०              | आज्ञा १६२                          |
| —की स्याधस्यवस्था ६०-१            | काहा बडदशीन द्सिशकी ३              |
| शम्पनदुद्दीत अन्द्रगानीको         | शहाबरहरीन. बंगाल-नरेश ३६२          |
| दान १२३                           | का वध ३६२                          |
|                                   |                                    |

| शहाबबद्दीन शैख (क्रमागत)              | शैस्र भलाउद्दीन ५५            |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| -का इनकार, सम्राट्की सेवा             | शैखजादह अस्फहानीको गिर-       |  |
| से १५५का बुलावा दर-                   | फ्तारी ३०५                    |  |
| बारमें १५७-का वध १५९,                 | —का पलायन, बन्दीगृहसे ३०५     |  |
| २६०-२६१—का सम्मान १५६                 | शैख महस्मद नागारी ३१३         |  |
| —की गुफा १५६—को दड,                   | शेख जादह नहाबन्दी १६१         |  |
| दाढ़ी नोचनेका १५५को                   | शैला फलार-बहुदीन ३३९          |  |
| याननाएँ १५८-९                         | शैल सहसूद ५४                  |  |
| <b>शहाबु</b> ददीन, सम्राट्, का बन्दी- | शैल महस्मद बगदादी ९,१०        |  |
| बनाया जाना ८२ का राज्या-              | शैदाका वध ३६५                 |  |
| रोद्वग ८० — का वधा ८५ — की            | —का विद्रोह फखर उददी-         |  |
| राज्यच्युति ८२                        | नके विरुद्ध ३६४               |  |
| शादीसाँका अन्या किया जाना ८१          | —का समर्पण ३००                |  |
| का वधा ८५                             | शैक उट्टरीनकी पोशाक १४०–४१    |  |
| शाफई पंथ ३१३                          | शैवार्ना, सैवस्तानका स्वतीब ९ |  |
| ब्रालियात नगर ३४३                     | श्वेत टंक १२                  |  |
| द्यालियात वस्त्र ३,४३                 | ष                             |  |
| ञासनव्यवस्था, मालावारकी ३१८           | षड्यन्त्र, काकूरके विरुद्ध ८१ |  |
| शाह अफगानका विद्रोत २०४               | कैल्भगेके विरुद्ध, ६९-७०      |  |
| शाही सना की पराजय, जलाल               | स्वॉजा जहाँके भौतेका १८१      |  |
| उद्दोनद्वारा २०६—की वर-               | स                             |  |
| बाटी, हिमालयमें १७८-८०,               | मंगवारका दंड १५४              |  |
| २५७में मरी १७९में                     | संजर-नायब-का वध ७९            |  |
| महामारी ,८४,२५९                       | संदापुर ३१०की विजय २९८,       |  |
| शिभुपाल २९४                           | ३१०,३१६, ३४२,३४३पर            |  |
| शुरसेन, स्वालियर दुर्गका              | भाकमस्य ३४१                   |  |
| निर्माता ८६                           | सभादत, अञ्चउद्वर्गनका सेना-   |  |
| शेरशाह १३                             | नायक २९४                      |  |

सईद, मकदशोका धर्म-शार्म्श 178 स्रती-प्रया 30-6 --के सम्बन्धमें भवुल फड़ल 🏮 🕻 मती होनेकी विधि 39-80 वदगावर 186 यदगावकि सम्बन्धमें भाइने अक्षरी 359 मद्र उदर्शन कोहरानी 44-8 मदर उददीन शेखको जागीर 9.95 महरंजहाँका पर 228-4 सदी, सी प्राप्तींका समृह 229 मध्य महल 992 समाधियाँ, दिख्लीकी 43-8 समुद्रयात्रा, बन्ताकी 306 मम्राट् का आदेश, चीन यात्रा सम्बन् न्धा २४८--का गगा-तट-गमन १८९--का गंगातर-वाम, महा-मारीके कारम् ₹६०---का दिङ्ली-आगएन पडाव, मःगर्मे २४२-का प्रबन्ध दुर्भिक्षके समय २११--का राज-धार्मा-प्रवेश २२६-का हमला. ऐन-उल्मुब्कपर १९३-३--की भारवेट यात्रा २४०-२-की अभ्यर्थना २८, २२३-४ - की कृतज्ञना, विदेशियोंके प्रति २१७-८-की मक्ति, कृतुबदही-

न और शमकी स्त्रीके प्रति २४९ -की भेंट, चीन नरेशके किए २६४—की मृत्युकी अफवाह १८५,१८७-८--की जलाल उद्गरीनके विरुद्ध २०७-८ —की यात्रा बहराइच की १९९ -की यात्रा, मअबग्की १९६. २४८-की यात्रा, बिन्ध देश की २६३ - की खंदना ४,१०८, २१३, २१५--की मवारी २४१-२--को गालियाँ, पश्रोमें १७० --को भेट, फेंट और हलुबेकी यमुना द्वारा २४५-७--को भेंट धीननरंशकी २६३-- से भेंट, ब-तताका २२४---सं सन्धि, पहा-वियोका १८० (जनसमां श्रीर सहस्मद नगुलक मी देखिए) स्ट्यंट अहम्ह, स्म स्वयद् हुमाहीसकी बगावन ,, কানখ 166 स्रयमा वश 13-4 मरज्ञ नदी 199, 244-9 मरतेज, मिन्धु देशका अमीर —क्षं विजय कैमा कमी रर १४-१५ सरशाई नामक वृश्वि सरसरी, बगदादका धर्मशास्त्री सरस्वतीको यात्रा, यन्ताकी

| सागरहिंग्गी             | 363     | —के सूती वस्त               | <b>19</b> 0 |
|-------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| सागर नगर                | ३०२     | मुक्को सम्प्रदाय            | २३२         |
| माधुओं का सम्मान, फल    | हर      | मुळतान गोरीकी परात्रय       | 46          |
| द्रदीन द्वारा           | 300     | मुखतानपुर पर अधिकार ग       | ोरी         |
| मं सेवा                 | queve   | का                          | २८४         |
| सामरी, कालीकटनरेश ३२९   | , 113   | मुळेमानका प्रलायन           | وی          |
| सामरीकी हमारचे          | 308     | —का वर्ताव, अलाब्दवी        | नके         |
| सालह मुहम्मद नेशापुरी   | 345     | प्रति                       | 3-6         |
| सालहबली अलाह,मुह० उ     | रियाँ   | सुलंमान सफदी, मीरिय         | का          |
| मिश्रदेशीय              | २७९     | पोताध्यक्ष                  | ३३३         |
| मालार मस्कद्की समाधि    | १९९,    | सूर्य-पूजाका आर'भ           | २३          |
| २०                      | ०, २६०  | सूर्यमन्दिर, मुलतानका       | २३          |
| सिधपर आक्रमण            | 13, 94  | ——के सम्बन्धन बिला          | दुरी        |
| सिंधु देश               | 1       | आदि                         | २३          |
| सिंधु नदी               | 3       | सूली, कोलमके ब्यापारी       | 339         |
| सिंधु प्रान्तका विद्रोह | 3-6-6   | सेहरा                       | 383         |
| सिकंदर                  | ٩       | सैनिकॉका बध                 | 148         |
| का आक्रमण, भारतपर       | ( २३,२४ | सैफउद्वदीन गददाका औद        |             |
| सिका दिक्लीवाल          | 11-5    | का दिल्डी-निवास             |             |
| —, बहलोली               | 9.8     | का निर्वायन । ४५            |             |
| —हश्तगानी               | 18      | सम्राट्की यहिनके सा         |             |
| सिक्के, भारतके          | 586     | ४०की जागीरें १              |             |
| विक्के, मुहस्मद तुगलकके |         | क्षमादान १४६ —को            |             |
| मीरी                    | 88      | —को दान १३९—प               |             |
| सुंबुल, इब्नबतूताका दाम |         | योग, हाजिबको पीटने          |             |
|                         | •८, ३३३ | सैर-वल-मुनासरीन, चन्द्रेर   |             |
| —की सृत्यु              | ३३५     | मस्यम्बर्मे<br><del>१</del> | २९४         |
| सुनार गाँव              | 340     | सेवस्तान                    | 4           |

सैबम्बानका घेरा, मरतेज द्वारा १५ मोमरह जानि 9, 18-4 क्षियों और दासियोंको युद्ध या-त्रामें साथ रावनेका निपेत १९३ स्त्रियोका पहनाया, हनोरकी 🛛 ३१४ स्थल सागर्भा यात्रा, कोलमकी ३३६ स्याह टक 93 स्यगञ्जार 168 ₹ हटर, जुरफननके सर्वधमें ३२३-६ --दृहफलनकं सर्वधमे ३२%, --लाहरीकं सम्बन्धर्मे 16. ---हेलीके मम्बन्धमें 3 3 3 इक्रेबन्टर, फाकनोरका आयात 事す 3 3 3 हजरत खिजर व हजरत इंडि-याम नासक मस्तिद ३०९ हजार सतून १०४, २१२, २२९ ,, नाम पद्दनेका कारण १०६ हज्ञाञ्ज विन युमुफ हनोर ३१२, ३१४--का खाद्यपद्रार्थ ३१६ -- की स्त्रियोंका पहनावा ३३४--पर अधिकार, ईस्ट-इंडिया कपनी आदिका ३१२ हमीदा बातू बेगम 148 हलाल, बत्ताका दःम **३३३** इंस्काजोका विद्रोह 163 ,, की पराजय 163

हश्तगानी मिका 12 हमनवर्ता, हेलीकी जासेमस्बि-द्का कोषाध्यक्ष 158 हमन शाहका विद्रोह 586 हसन, हनार-मञ्चादका पिता 3 10 हाँसीका यात्रा, बन्ताकी ,,की ग्थापना 83-4 हाजी गावन 114 --का वध १२९--को दान ५२८ हाथिया द्वारा वधकार्य १०५, १८२ हिद्दपतको अवस्थिति। हिंदुओं और मुयलमानींका पारस्परिक सम्बन्ध २४२,३६७, ३२३---का आक्रमण, यनुता-पर ३५-का मुयलमानीसे भेदभाव ३१०--क क्ठोरता, मभवरनरंश की £ 84,40 डिन्द्रु व्यापारी, दीलनाबादके २९९ दिमान्त्रय 106, 240 हिमालयके पर्वतीय राज्यपर चढ़ाई हुएन् मंग कन्नीजके सबंधमें ,, की भारतयात्रा हमेन, धर्मशास्त्री ३२६ ७ ह्मेनमलान, फाकनोरका हुद्दावय १६५-का सम्मान, सम्राट् द्वारा 185-8

| हृद (क्रमागत)                   | हैदरीकी प्रसिद्धि     | 350             |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| की अभ्यर्थना, दौलताबादके        | हैंदरी माधु           | 140, 310        |
| मार्गमें १६३ — की शिकायत,       | हैयतउद्धला हसूलफलकी   | २२५,२ <b>२८</b> |
| सम्राट्मे १६४                   | ्र, की नियुक्ति, रसूर | <b>ब्हारके</b>  |
| हुरनसब, बत्ताकी स्त्री १८७      | पद्पर                 | २३० 🤋           |
| हेनरी इलियट, सर १४              | होशंगका विद्योह       | १८५             |
| हेकी ३२३ —की पवित्रता, हिन्दुओं | "की क्षमाप्रार्थना    | 986             |
| और मुमलमानोंकी दृष्टिमें ३२४    | होज, दिस्सीके         | ५२              |
| —का व्यापारिक महत्त्व ३२४       | होते खाम              | પર્             |
| हैदरीका वध १६७-८, २०८           | होजे शमशी             | પ્રસ્           |

## वीर मेवा मन्दिर पुन्तकालय